प्रकाशक— नाथूराम प्रेमी, हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, हीरावाग, वम्बई न० ४.

> तीसरी वार <sub>दिसम्बर</sub>, १९४७

> > मृद्रक— र**घुनाथ दिपाजी देसा**ई न्यू भारत प्रि<sup>हिट</sup>ग प्रेष, ६, केलेवाडी, वम्बई न. ४

## दो शब्द

पाटक पूछ सकते हैं कि 'ग्रामीण समाज ' जब सुलभ साहित्यमालामें पहले 'रमा ' नाटकके रूपमें प्रकाशित हो चुका है, तो उसे अब उपन्यासके रूपमें निकालनेकी क्या आवश्यकता थी ?

वात यह है कि साहित्यमें नित्य अनिगनती लेखक उदय होते और अस्त होते रहते हैं, परन्तु शरद्वाव् उनसे निराले हैं। वे अव हमारे लिए केवल मनोरखनकी वस्तु ही नहीं रह गये हैं, किन्तु, कलाकारों और आलोचकोंके लिए गम्भीर अध्ययनकी वस्तु वन गये हैं। अय हम केवल यही जानकर सतुष्ट नहीं हो जाते कि वे उपन्यास और कहानी कैसी लिखते थे, विक्त हम यह भी जानना चाहते हैं कि अगर वे उसी प्राटपर नाटक लिखते तो कैसा लिखते। जो वात नाटकमें होती है वह उपन्यासमें नहीं आती और जो उपन्यासमें आती है वह नाटकमें नहीं। अगर हम एक ही प्राटकों लेकर लिखी हुई एक ही लेखकती दो विभिन्न रचनाओंका अध्ययन करें, तो उस लेखककी कलाके तत्त्वोंके भीतर अधिक अन्तर्दिष्ट पा सकते हैं। आदिकलाकार महामुनि भरतने अपने नाटक शास्त्रमें एक 'नेपथ्य-रस'का उल्लेख किया है जिसका आस्वाद हम नाटकों में ही पा सकते हैं। और चूँकि उपन्यास एक आधुनिक चीज है, इसलिए हम उसका एक 'उपन्यास-रस' अलग मान सकते हैं। हमें देराना चाहिए कि 'नेपथ्य-रस' और 'उपन्यास-रस' मेंसे किसकी उद्राधना करनेमें शरद्वायू अधिक सफल हुए हैं।

शरद्वावृका उपर्युक्त प्रकारका अध्ययन मुलभ करनेके लिए ही हम 'रमा'को उपन्यासके रूपमें फिर पेश कर रहे हैं।

# ग्रामीण समाज

8

वेणी घोपालने ज्यों ही मुकर्जी महारायके घरके ऑगनमें पैर रक्खा, त्यों ही उन्हें सामने एक प्रीटा स्ती दिखाई दी। उन्होंने कहा—यह तो मीसी हैं। रमा कहाँ हैं ?

मौसी उस समय पूजा कर रही थीं । उन्होंने रसोईघरकी तरफ इशारा कर दिया । वेणीने वहांसे चलकर और रसोईघरके दरवाजे पास पहुँचकर कहा—क्यों रमा, तुमने कुछ निश्चय किया कि क्या करोगी ?

जलते हुए चूल्हेपरसे वोलती हुई कड़ाही उतारकर और जमीनपर रखकर रमाने सिर उठाकर देखा और पृष्ठा—वड़े भइया, किस वारेमें १

वेणीने कहा—बहन, वही तारिणी चाचाके श्राद्धके बारेमें। रमेश तो कल यहाँ आ पहुँचा। माल्म होता है कि वह अपने बापका श्राद्ध खूब धूमधामसे करेगा। तुम नाओगी या नहीं ह

रमाने चिकत होकर ऑखें फाइते हुए कहा—में जार्ऊगी ? तारिणी योपालके घर ?

वेणीने कुछ लिलत होकर कहा — हाँ वहन, यह तो मै भी जानता हूँ। और चाहे जो हो, पर तुम लोग किसी तरह वहाँ नहीं जाओगी। लेकिन सुना है कि वह खुद सब लोगोंके यहाँ जा जाकर निमन्त्रण देगा। दुष्ट बुद्धिमें तो यह अपने बापपर ही गया है। अगर वह तुम्होर यहाँ भी आया, तो तुम क्या कहोगी ?

रमाने बिगइकर उत्तर दिया—में कुछ भी न कहूँगी। दरवाजेपर दरवान ही उसे उत्तर दे देगा।

प्जामें लगी हुई मांसीके कानोंमें ज्यों ही दलवन्दीकी यह रुचिकर आलो-चना पहुँची, त्यों ही वह पूजा छोड़कर उठीं और यहाँ आ पहुँचीं। अभी टनकी बदनीतिनकी बात पूरी भी न होने पाई थी कि वह गरमागरम घानकी खीटकी तरह चटकर बोटी—दरवान क्यों कहने लगा ! में क्या कहना नहीं जानती ? उस बदमाशको तो में ऐसी ऐसी बातें सुनाऊँगी कि फिर कभी इस घरमें पैर ही न रखेगा । तारिणी घोषालका लड़का निमन्त्रण देने व्यावेगा ?— हमारे घर ? वेणी माधव, में कोई वात भूली नहीं हूँ । तारिणी व्यपने इसी लड़केके साथ हमारी रमाका व्याह करना चाहता था। तब तक हमारे यतीन्द्रका जन्म नहीं हुआ था। तारिणीने सोचा था कि यह व्याह हो जानेपर यदुनाथ मुकर्जीकी सारी सम्पति हमारी मुडीमें व्याजायगी। समझ गये न बेटा वेणी! लेकिन जब वह व्याह नहीं हुआ, तब इसी मैरव व्याचार्यसे न जाने कितने जप तप और टोने टोटके कराके उसने मेरी बेटीके भाग्यमें ऐसी व्याग लगा दी कि छः महीने मी न बीतने पाये कि मेरी बचीके हायकी चूड़ियाँ टूट गई और माथेका सेंदुर पुँछ गया। छोटी जातिका होकर चाहता था यदु मुकर्जीकी लड़कीको व्यपनी बहू बनाना! हरामजादेकी मौत भी वैसा ही हुई, लड़केके हाथकी व्याग तक न नसीब हुई। आग लगे छोटी जातिक मुँहमें।

इतना कहकर मौसी इस तरह हाँफने लगीं कि मानो कुरती लड़कर खाली हुई हों। बार बार 'छोटी जाति ' छोटी जाति ' छनकर वेणीका मुँह उतर गया, क्योंकि तारिणी घोषाल आखिर उसके चाचा ही थे। रमाने यह देखकर मौसीको कुछ फटकारते हुए कहा—क्यों मौसी, तुम आदमीकी जातिके बारेमें इस तरहकी बार्ते करती हो ? जाति तो किसीके हांथकी गढी हुई चीज नहीं है। जिसका जिस जातिमें जन्म हुआ हो, उसके लिए वही जाति अच्छी है।

वेणीने कुछ लिबत भावसे मुस्कराते हुए कहा—नहीं रमा, मौसीने जो कुछ कहा है, वह ठीक ही कहा है। वहन, तुम इतने बहें कुलीनके घरकी लड़की ठहरीं। भला तुम्हें हम लोग अपने घर ला सकते हैं । छोटे चाचाका इस तरहकी बात ज़वानपर लाना ही बे-अदबी करना था। और जो टोने-टोटकेकी बात कहती हो, सो वह ठीक ही है। दुनियाका कोई काम ऐसा नहीं जो छोटे चाचा और यह साला भैरव आचार्य न कर सकता हो। यही भैरव आज कल रमेशका मुरन्वी बना हुआ है।

मीसीने कहा—हाँ वेणी, यह तो जानी-समझी बात है। दस-बारह बरससे तो वह देशमें आया नहीं। आखिर इतने दिनों तक वह था कहाँ ?

वेणीने कहा-मौसी, मला मुझे क्या माळूम! छोटे चाचाके साथ जिस

तरहका बरताव तुम लोगोंका था, उसी तरहका हम लोगोंका था। सुनता हूँ कि हतने दिनों तक वह न जाने बम्बई और कहीं था। कोई कहता है वह डाक्टरी पास करके आया है और कोई कहता है कि वकील होकर आया है। और कोई कहता है कि यह सब घोला है। क्योंकि लोडा वड़ा शराबी है। जब घर आकर पहुँचा, तब उसकी आँखें अड़हुलके फूलकी तरह लाल थीं।

मौरीने कहा—यह वात है ? तब तो इसे घरमें घुसने देना ही ठीक नहीं । वेणीने बहुत उत्साहसे जरा सिर हिलाकर कहा—कभी नहीं धुसने देना चाहिए। क्यों रमा, तुम्हें रमेश तो याद है न ?

अपने दुर्भाग्यका प्रसंग छिड़नेपर रमा मन ही मन लिखत हो रही थी। उसी सलझ भावसे मुस्कराती हुई बोली—याद क्यों नहीं है। मुझसे कुछ बहुत यह तो हैं नहीं। और फिर शीतला-तल्लेवाली पाठशालामें हम लोग साथ ही पढ़ा करते थे। लेकिन हाँ, उनकी माँका मरना मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। चाची मुझे बहुत मानती थीं।

मौसी फिर एक बार नाचकर बोलीं—आग लगे उसके माननेमें। वह मान-मनाव खाली अपना काम निकालनेके लिए था। उन लोगोंका मतलब ही या, किसी तरह तुम्हें अपने हाथमें करना।

वेणीने खूव जानकारकी तरह हुँकारी भरते हुए कहा—इसमें क्या सन्देह है। छोटी चाची भी...।

लेकिन अभी उसकी बात पूरी भी न होने पाई थी कि रमा अप्रसन्न होकर मौसीसे कह उठी—मौसी, अब उन सब पुरानी बातोकी चरूरत ही क्या है?

रमेशके पिताके साथ चाहे जितना झगड़ा क्यों न हो, लेकिन उसकी मॉके सम्बन्धमें रमाके मनमें कहीं छिपी हुई एक प्रच्छन्न वेदना थी। और वह वेदना अब तक भी पूरी तरहसे नष्ट नहीं हुई थी। वेणीने तुरन्त ही हुँकारी भरते हुए कहा—हाँ हाँ, यह तो ठीक ही है। छोटी चाची बहुत मले घरकी लड़की थीं। आज भी अगर उनकी कोई बात छिदती है, तो भेरी मॉकी ऑस् निकल पहते हैं।

जय वेणीने देखा कि बात कहीं की कहीं पहुँच रही है, तब उन्होंने तुरन्त ही वह प्रसंग दबा दिया और कहा—तो क्यों वहन, फिर यही ठीक रहा न ? अब इसमें कुछ इघर इघर तो नहीं होगा न ?

रमा इसी । उसने कहा-भइया, बाबूजी कहा करते ये कि वेटी, आग,

करज और दुश्मनका कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना चाहिए। तारिणी घोषाल जब तक जीते थे, तब तक उन्होंने हम लोगोंको कम नहीं सताया। उन्होंने तो हमारे बाबूजी तकको बेल भेजना चाहा था। भहया, में कोई बात भूली नहीं हूँ और जब तक जीती रहूँगी, तब तक भूल मी नहीं सकता। रमेश हमारे उसी दुश्मनके ही लड़के हैं न। और फिर भेरा तो किसी तरह जाना हो ही नहीं सकता। बाबूजी हम दोनों भाई बहनमें जायदाद बाँट तो गये हैं, लेकिन सबका बन्दोबस्त करना तो भेरे ही जिम्मे है। हम लोग तो नहीं ही जायेंगे। बिल्क जिन लोगोंके साथ हम लोगोंका कोई सम्बन्ध है, उन्हें भी हम लोग नहीं जाने देंगे। (फिर कुछ सोचकर)—क्यों महया, तुम कोई ऐसा इन्त-जाम नहीं कर सकते कि कोई बाह्मण उनके घर जाय ही नहीं ?

वेणी कुछ और आगे खिसक आये और जरा धीमे स्वरंसे कहने छगे— बहन, बस इसी बातकी तो मैं चेष्टा कर रहा हूँ। यदि, तुम मेरी सहायतापर रहो, तो फिर मुझे और किसी बातकी चिन्ता नहीं। अगर मैं बेणीको इस कूऑपुर गॉबसे न भगा दूँ तो मेरा नाम बेणी घोषाल नहीं। फिर रह जाऊँगा मैं और यह मैरव आचार्य। अब तारिणी घोषाल तो हैं ही नहीं। तब देखूँगा कि इस सालेको कौन बचाता है।

रमाने कहा—वचावेंगे रमेश घोषाल । देखो बड़े भइया, मैं कहे देती हूँ, शत्रुता करनेमें ये भी कमी नहीं करेंगे ।

वेणी अब कुछ और भी आगे खिसक आये और जरा इधर-उधर देखकर चौखटके ऊपर जमकर बैठ गये। इसके बाद उन्होंने अपना स्वर और भी धीमा करके कहा—अगर दुम बाँसको नवाना चाहती हो तो वस यही समय है। यह मैं तुम्हें बतलाये देता हूँ कि जब वह पक जायगा, तो फिर, कुछ भी न हो सकेगा। अमीतक उसने यह नहीं सीखा है कि धन-दौलत और जमीन-जायदादकी किस तरह रक्षा की जाती है। अब अगर इसी वीचमें शत्रुको निर्मूल न कर दिया जायगा तो फिर आगे चलकर कुछ भी न हो सकेगा। यह बात हम लोगोंको दिन और रात याद रखनी पड़ेगी कि यह और कोई नहीं, तारिणी घोपालके ही लड़के हैं।

रमाने कहा-वडे भइया, यह तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ ।

वेणीने कहा—वहन, भला ऐसी कौन-सी बात है जो तुम न समझती हो। सरावानने तो तुम्हें लड़का बनाते बनाते लड़की बना दिया। हम छोग तो आपत्तमें अक्तर यह कहा करते हैं कि समझने-वृह्मनेमें अच्छे अच्छे जमींदार भी तुम्हारे सामने कोई चीज नहीं हैं। अच्छा, तो मैं कल फिर किसी समय आऊँगा। आज देर हो रही है। अब मैं जाता हूँ।

इतना कहकर वेणी घोषाल उठ खड़े हुए। अपनी इस प्रशंसासे रमा बहुत ही प्रसन्न होकर उठ खड़ी हुई और विनयके साथ कुछ प्रतिवाद करना ही चाइती थी कि उसका कलेजा धकसे हो गया। ऑगनके एक तरफसे किसी अपरिचित व्यक्तिका गम्भीर स्वर सुनाई दिया—अरे, रानी कहाँ है।

जब रमा छोटी थी, तब रभेशकी माँ उसे इसी नामसे पुकारा करती थी। लेकिन इतने दिन बीत जानेपर अब वह स्वयं ही यह बात भूल गई थी उसने वेणीकी तरफ देखा कि उसके सारे मुखपर कालिमा दीइ गई है तुरन्त ही रूखा सिर, नंगे पैर और सिरपर दुपटा बाँधे हुए रमेश उसके सामने आ खड़े हुए। धेणीपर निगाह पड़ते ही वह बोले—अरे, यह तो वहें भइया हैं! आप यहाँ कहाँ ? अच्छा, चलिए। आप नहीं रहेंगे तो वहाँके सब काम कौन करेगा ? में तो गाँव-भरमें आपको हुँदता फिरता हूँ। रानी कहाँ है !

इतना कहते हुए रमेश किवाड़े के सामने आ खड़े हुए। उस ममय रमा भाग तो सकती ही न थी, इसलिए सिर छुकाकर चुपचाप खड़ी रही। रमेशने क्षण-भर उसकी तरफ देखकर बहुत ही आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा—अरे बाह! तुम तो इतनी वड़ी हो गई! अच्छी तरह तो हो।

रमा सिर धुकाये हुए खड़ी रही। इस प्रकार औचकमें पढ़कर वह कुछ भी न कह सकी। रमेशने कुछ हँसते हुए पूछा—पहचानती तो हो न १ मैं उम्हारा रमेश भइया हूँ।

लेकिन रमा अब भी धिर उठाकर उनकी तरफ न देख सकी। हाँ, कोमल स्वरसे उसने पृछा—आप अच्छे हैं ?

रमेशने कहा—हाँ, अच्छी तरह हूँ। लेकिन रमा, तुम मुझे 'आप' क्यों कहती हो !

फिर वेणीकी ओर देशकर और कुछ मिलन हुँसी हुँसते हुए कहा— बड़े भश्या, रमाकी वह बात में आज तक नहीं भूला। जब माँ मरी थीं, तब नो यह बहुत छोटी थीं। उसी समय इन्होंने मेरे आँसू पोंछकर कहा था, रमेश भश्या, दुम रोओ मत। भेरी माँ तो है ही। हम दोनों उसीको आधा आधा बाँट लंगे।—क्यों रमा, तुम्हें तो वह बात याद नहीं होगी ? अच्छा, मेरी माँकी तो तुम्हें याद है न ?

यह बात मुनकर रमाका सिर मानों लब्बाने और भी नीचा हो गया। वह जरा-सा सिर हिलाकर भी यह न जतला सकी कि ताई जीकी सब बातें मुझे खूब अच्छी तरह याद हैं। रमेश विशेष रूपसे रमाको सुनाकर कहने लगे— अब समय बिलकुल नहीं है। बीचमें सिर्फ तीन ही दिन रह गथे हैं। जो कुछ करना हो, वह सब कर डालो। जिसे बिलकुल निराश्रय कहते हैं, वही होकर में तुम लोगोंके दरवाजेपर आया हूँ। तुम लोगोंके बिना गये में जरा-सा भी कोई इन्तजाम न कर सकुँगा।

मौसी जुपचाप आकर रमेशके पीछे खड़ी हो गई। जब वेणी या रमामें के किसीने भी रमेशकी किसी बातका कोई जबाब नहीं दिया, तब वह सामने की तरफ ट्रा पहुँचीं और रमेशके मुँहकी तरफ देखकर बोर्ली—क्यों महया, तुम तारिणी घोषालके ही लड़के हो न ?

रमेशने आजसे पहले कभी मौसीको देखा नहीं था, क्योंकि जब वह गाँक छोड़कर चले गये थे, तब रमाकी माँकी वीमारीके समय वह इस घरमें आई थीं, और तबसे आज तक इस घरके बाहर नहीं निकली। रमेश कुछ चिकत होकर उनकी तरफ देखने लगे। मौसीने कहा—और नहीं तो ऐसा बेहया भला और कीन होगा । जैसा बाप, वैसा ही वेटा। न कुछ कहना और न कुछ पूछना! एक मले आदमीके घरमें घुसकर इस तरह हछा करनेमें तुम्हें शरम भी नहीं आती ?

रमेश बुद्धि-प्रष्टकी तरह काठ होकर देखते रह गये। वेणी यह कहते हुए वहाँसे खिसके—तो अच्छा, अब मैं चलता हूँ।

रमाने कोठरीके अन्दरसे कहा—मीसी, तुम भी क्या बकवाद कर रही हो! तुम अपना काम करो न जाकर।

मीसीने समझा कि वे बहनौतिनका छिया हुआ इशारा समझ गई हैं, इस-िलए उन्होंने अपने स्वरमें कुछ और भी जहर मिलाकर कहा—देखो रमा, उम बको मत। जो काम करना ही है, उसके लिए मेरी आँखोंमें तुम लोगोंकी तरह ल्झा नहीं है। मला वेणीको इस तरह डरकर भागनेकी क्या जरूरत थी १ इतना तो कह जाता कि भइया, इम लोग न तो तुम्हारे नौकर या गुमाक्ते हैं, और न तुम्हारी जर्मीदारीकी प्रजा हैं जो इम तुम्हारे काम-धन्वेवाले घरमें पानी भरने और आटा मलने आवेंगे। तारिणी मरा तो गॉव-भरका कलेजा ठंडा हुआ। यह वात कहनेका भार मेरे उपर न छोड़कर आपही इसके भुँहपर कह जाता तो मरदानगीका काम होता।

रभेश तब भी चुपचाप पत्थरकी मूरतकी तरह खड़े रहे। वास्तवेंम इन सक बातोंका उन्हें स्वप्नमें भी ध्यान नहीं था। अन्दरसे रसोईघरके किवाइकी सिकड़ी झन झन करती हुई हिली, लेकिन किसीने भी उसकी तरफ ध्यान न दिया। मौसीने रमेशके निर्वाक् और अत्यन्त पीले पड़े हुए मुखकी ओर देखकर फिर कहना शुरू किया—जो हो, लेकिन एक बाह्मणके लड़केका में किसी नौकर या दरवानसे अपमान नहीं करना चाहती। महया, तुम जरा होश ठिकाने रखकर काम करो। यहाँसे चले जाओ। तुम कोई नादान वच्चे नहीं हो जो मले आदिम-योंके घरमें घुसकर सबको ताव दिखाते फिरते हो। तुम्हारे घर हमारी रमा कभी अपने पैर धोने भी न जायगी, यह में तुम्हें अभीसे बतलाये देती हूँ।

रभेश मानों अचानक नींद टूटनेपर जाग पड़े। तुरन्त ही उनके विस्तृतः वक्षके अन्दरसे एक ऐसा गम्भीर निश्वास निकल पड़ा कि उसके शब्दने स्वयं उन्हें भी चिकित कर दिया। घरके अन्दरसे किवाइकी आइसे रमाने सर उठाकर देखा। रमेशने पहले तो शायद कुछ इधर उघर किया और तब रसोईघरकी तरफ देखकर कहा—यदि किसी तरइसे जाना हो ही नहीं सकता तो फिर उपाय ही क्या है। लेकिन मैं तो ये सब बार्ते जानता नहीं था। रानी, अनजानमें मुझसे जो भूल हो गई, उसके लिए तुम मुझे माफ करना।

इतना कहनर रमेश घीरे घीरे वहाँसे चले गये। कोठरीके अन्दरसे किसी तरहकी कोई आवाज तक न आई। रमेशको इस वातका भी पता न चल सका कि जिससे माफी माँगी थी, वह आड़में राड़ी जुपचाप उनके मुँहकी तरफ देख रही थी। इसके बाद वेणी फिर तुरन्त ही वहाँ आ पहुँचे। वह वहाँसे भागे नहीं ये, विलिक बाहर छिपकर सिर्फ रमेशके वहाँसे हटनेका आसरा देख रहे थे। मैसिसे आँखे चार होते ही उनका सारा मुख प्रसन्नता और हँसीसे भर गया। उन्होंने आंग बढ़कर फहा—वाह मौसी, तुमने भी खूब खरी खरी सुनाई। इस तरहकी वार्ते हम लोगोंके मुँहसे तो कभी निकल ही नहीं सकती थीं। रमा, यह क्या कोई नीफर या दरवानका काम था १ में तो बाहर आइमें खड़ा खड़ा देख रहा था न। वह होडा आपाइके भेषकी तरह अपना मुँह बनाकर चला गया ह यह बहुत ठीक हुआं।

मौसीने क्षुण्ण अभिमानके स्वरमें कहा— हाँ, यह मैं भी जानती हूँ कि बहुत ठीक हुआ। लेकिन अगर तुम ये सब बातें कहनेका भार हम दो औरतोंपर छोड़कर खिसक न जाते और आप ही ये सब बातें कहते तो और भी अच्छा होता। और अगर तुम आप ये सब बातें नहीं कह सकते ये तो तुम यहाँ ही खड़े होकर क्यों नहीं सुन गये कि मैंने उससे क्या कहा १ तुम्हारा इस तरह यहाँसे खिसक जाना मुनासिब नहीं हुआ।

वेणीके मुँहकी हँसी मौसीकी बातोंके कड़वेपनमें मिलकर हवा हो गई। उनकी समक्षमें ही न आया कि में इस अभियोगमें अपनी क्या सफाई दूँ। लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक सोचना नहीं पड़ा। अचानक रमा अन्दरसे मौसीकी वातोंका जवाब दे वैठी। इतनी देर तक वह बिलकुल चुप थी। उसने कहा — मौसी, जब तुमने स्वयं ही सब बातें कह दी तो यह सबसे अच्छा हुआ। और कोई चाहे कितना ही क्यों न कहता, पर वह तुम्हारी तरह जवानसे हतना ज्यादा जहर तो उगल ही नहीं सकता।

मौसी और वेणी दोनोंको ही इतना अधिक आश्चर्य हुआ जिसका ठिकाना नहीं। मौसीने रसोईपरकी तरफ मुझ्कर पूछा—क्या कहा तैंने १

रमाने कहा—कुछ भी नहीं। पूजा करती करतीं तो तुम सात बार उठा। जाओ, जाकर पूजा तो पूरी कर लो, आज क्या रसोई-उसोई कुछ नहीं होगी ?

इतना कहकर रमा आप है। बाहर निकल आई और बिना किसीसे कुछ कहे-सुने बरामदा पार करके उधरवाली कोठरीमें चली गई। वेणीने सूखे हुए सुँहसे बहुत धीरेसे पूछा—मौसी, यह बात क्या है।

मौसीन कहा - मह्या, में क्या जानूँ। उस राज-रानीका मिजाज समझना क्या हमारी जैसी नौकरानियों और मजदूरनियोंका काम है ?

इतना कहते कहते मार क्रोध और क्षोमके मौसीके चेहरेका रंग काला पड़ नाया। वह जाकर फिर पूजाके आसनपर बैठ गई और शायद मन ही मन भग-चानके नामका स्मरण करने लगीं। वेणी भी धीरे धीरे वहाँसे चले गये।

#### २

इस कुर्झें।पुर गाँवकी जायदादकी कमाईके सम्बन्धमें एक इतिहास है जो यहाँ देना आवश्यक है। प्राय सौ बरस पहले महाकुलीन बलराम मुकर्जी अपने नामराशी मित्र बलराम घोषालको साथ लेकर विक्रमपुरसे यहाँ आये थे। मुकर्जी केवल कुलीन ही नहीं थे, बुद्धिमान् भी थे! उन्होंने अपना विवाह करके, सरकारी नौकरी करके और साथमें न जाने और क्या क्या करके यह जायदाद अपने हाथमें की थी। घोषालने भी इसी तरफ अपना व्याह कर लिया, लेकिन, उनमें पितृ-ऋणका परिशोध करनेके सिवा और किसी वातकी क्षमता नहीं थी; इस लिए वे दुःख और कप्टमें ही अपने दिन वितात रहे। विवाहक सम्बन्धम ही दोनों नाम-राशियोंमें कुछ मनोमालिन्य हो गया था और अन्तमें वह मनोमालिन्य एक ऐसे विवादके रूपमें परिणत हो गया कि एक ही गाँवमें लगतार वीस वरसों तक रहनेपर भी एकने दूसरेका मुँह तक नहीं देखा। यहाँ तक कि जिस दिन वलराम मुकर्जी मरे उस दिन भी घोपालने उनके घरमें पैर नहीं रखा। लेकिन उनके मरनेके दूसरे ही दिन एक बहुत ही विलक्षण बात सुनाई पडी -वे अपनी सारी जायदादके बराबर वरावर दो भाग करके उनमेंसे एक भाग अपने पुत्रको और दूसरा अपने नाम-राशि मित्रके पुत्रोंको दे गये। तभीसे यह कृत्राँपुरकी जायदाद मुकर्जी और घोषालके वंशोंके अधिकार और भोगमें चली आ रही है। ये लोग स्वयं भी इस बातका अभिमान करते हैं और गॉवके लोग भी इस बातसे इन्कार नहीं करते । इम जिस समयकी बात कह रहे हैं उस समय घोषाल वंश भी दो भागों में वॅट चुका था। कई दिन हुए, उस वंशकी छोटी शाखाके मालिक तारिणी घोषाल मुकदमेके कामसे जिलेकी कचहरीमें गये थे। वहाँ अदालतमें उनके पाँच- हात छोटे-बड़े मुकदमोंकी तारीखें थीं। लेकिन उन सब मुकदमोंके फैसलोंकी कुछ भी परवाह न करके वे न जाने कहाँकी एक बहुत वड़ी अदालतकी आज्ञा शिरोधार्य करके चुपचाप इस लोकसे चल दिये। उस समय कुळॉपुर गाँवमें और उसके बाहर भी चारों तरफ कोहराम मच गया। घोषाल वंशकी बड़ी शाखाके मालिक वेणी घोषाल अपने चाचाकी मृत्युसे प्रसन्न हुए और मन ही मन निश्चिन्तताका निश्वास निकालकर अपने घर लौट आये। फिर अन्दर ही अन्दर दल-बन्दी करके इस वातका प्रयत्न करने लगे कि चाचांके आगामी श्राद्येके दिन विम डाले जायँ और श्राद्ध ठीक तरहसे न होने पावे । इधर दस वरसोंसे चाचा और भतीजेने एक दूसरेका मुँह तक न देखा था। दस बरस पहले तारिणीकी स्त्रीके मर जानेसे उनका घर सूना हो गया था। उसी समय उन्होंने अपने पुत्र रमेशको उसके मामाके घर भेज दिया था और आप अपने घरके अन्दर नौकर-मजदूरनियोंके साथ और बाहर

मामले-मुकदमों में लगे रहकर अपने दिन बिताते थे। रमेशको अपने पिताकी मृत्युका दुःखद समाचार रहकी कालिजम मिला और वे अपने पिताकी अन्तिम क्रियाएँ सम्पन्न करनेके लिए बहुत दिनोंके बाद कल तीसरे पहर अपने सूने घरमें आ पहुँचे।

काम-घन्घेका घर है। बीचमें सिर्फ दो ही दिन रह गये हैं। बृहस्पतिवारको रमेशके पिताका आद है। एक एक दो दो करके आस-पासके गॉवोंके बडे-चूढे घीरे घीरे आने लगे हैं। लेकिन खुद कुआँपुर गाँवका कोई आदमी नहीं आ रहा है। रमेशने यह बात समझ ली और शायद यह भी समझ लिया कि अन्त तक इस गाँवका कोई आदमी हमारे घर न आवेगा। हाँ केवल भैरव आचार्य और उनके घरके सब लोग आकर काम-धन्धेमें शरीक हो रहे हैं। यद्यपि रमेशको यह आशा नहीं थी कि खुद हमारे गाँवके ब्राह्मणोंके चरणोंकी घूल हमारे घर आकर पड़ेगी, तो भी वे अपने यहाँकी सारी ग्यवस्था बडे आदिमयोंकी ही तरह कर रहे हैं। आज बहुत देखे रमेश अपने घरके अन्दर ही काम-धन्धों में लगे हुए थे। जब वे किसी कामसे बाहर निकले, तब उन्होंने देला कि बाहरकी बैठकमें दो वृद्ध भले आदमी बिछीनेपर बैठे हुए तमालू पी रहे हैं। वे उन छोगोंके सामने पहुँचकर विनयपूर्वक कुछ कहना ही चाहते थे कि उन्हें पीछेकी तरफ कुछ शब्द सुनाई पडा । उन्होंने मुडकर देखा कि एक बहुत दी वृद्ध अपने साथ पाँच-छः लडके लड़कियोंको लिये खाँसते हुए अन्दर चले आ रहे हैं। उनके कन्धेपर एक मैला दुपट्टा है, नाकपर एक जोड़ी वैंगनोंकी तरह एक बटा चश्मा है जो पीछेकी तरफ होरीते बँधा हुआ है। सिरके बाल विलकुल सफेद हैं। मूर्छे भी बिलकुल सफेद, लेकिन तमाखूके धूएँसे ताम्बेके रंगकी हो रही हैं। कुछ और आगे बद्कर उन्होंने उसी भीषण चरभेके अन्दरसे योड़ी देर तक रमेशके चेहरेकी तरफ देखा और तब बिना कुछ बोले-चाले वे एक दमसे रोने लग पड़े। रमेशने नहीं पहचाना कि ये कौन हैं। लेकिन वे चाहे जो हों, रमेश घनराकर उनकी तरफ बढे। ज्यों ही रमेशने उनका हाथ पकडा, त्यों ही भर्राई हुई आवाजमें वह कह उठे नहीं भइया रमेश, मैं तो स्वप्नमें भी यह नहीं जानता या कि तारिणी इस तरह मुझे घोखा देकर चल देंगे। लेकिन मेरा भी ऐसे चटकी वंशमें जन्म नहीं हुआ है जो किषीके हरसे मुँहसे झुड़ी वात निकाले। मैं यहाँ आते समय तुम्हारे वेणी घोपालके मुँहपर ही कहता आया हूँ कि हमारे रमेश श्राद्धका जैसा आयोजन

कर रहे हैं, वैसा श्राद्ध करना तो भाइमें गया, इस तरफ कभी किसीने आँखसे भी न देखा होगा। कुछ टहरकर उन्होंने फिर कहा—भइया, मेरे वारमें बहुतसे साले आ आकर तुमसे तरह तरहकी बातें कहेंगे; लेकिन यह निश्चय जानों कि यह धर्मदास केवल धर्मका ही दास है, और किसीका नहीं।

इतना कहकर बुद्धने अपने सत्य भाषणका सारा पौरुष आत्मसात् करते हुए गोविन्द गाँगूलीके हाथसे हुका छीन लिया और उसका एक कश खींचते ही फिर बहुत प्रबल वेगसे खाँसना ग्रुरू कर दिया।

धर्मदासने कुछ बहुत अधिक अत्युक्ति नहीं की थी। वहाँ श्राद्धका जैसा आयोजन हो रहा था, वैसा आज तक इस तरफ किसीने नहीं किया था। कलक्तिसे हलवाई आये थे और उन्होंने आँगनमें एक तरफ अपनी मट्टी चढ़ा रखी थी। उसके चारों तरफ महछेके बहुतसे लड़कों और लड़कियोंकी भीड़ लगी थी। कंगालोंको कपड़े बाँटे जानेको थे। चंडी-मंडपके उस तरफ बरामदेमें अनुगत मैरव आचार्य थानोंमेंसे घोतियाँ फाड़ फाड़कर और तह करके उनके देर लगा रहे थे। उधर भी कई आदमी जमकर वैठे हुए थे और इस अपन्ययका हिसाब लगाकर रमेशको उनकी इस मूर्खतापर मन ही मन गालियाँ दे रहे थे। गरीब और दुखिया लोग खबर पाकर दूर दूरसे चले आ रहे थे। सभी तरहके आदिमयोंसे सारा घर भरा हुआ था। कहीं कुछ लोग लड़-इगाइ रहे थे, तो कहीं इद्व-मूठ शोर ही मचा रहे थे। चारों ओर देखनेपर जब धर्मदासको व्ययकी इस अधिकताका पता चला, तब उनकी खाँसी और भी ज्यादा बढ़ गई।

धर्मदासकी वार्तोंके उत्तरमें रमेश सकुंचित होकर "नहीं नहीं " के सिवा कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन धर्मदासने हायके इशारेसे उन्हें रोककर घड़ाधड़ और भी न जाने कितनी वार्ते कह डालीं। लेकिन खॉसीके जोरके कारण उन वार्तोंका एक अक्षर भी किसीकी समझमें न आया।

गोविन्द गाँगूली सबसे पहले आये थे। जो बार्त धर्मदासने कही थीं, वे सब बार्ते कहनेका अवसर सबसे पहले गोविन्दको ही मिला था। लेकिन गोविन्दके मुँहसे उस समय वे बार्ते नहीं निकलीं, इसलिए वे सोचेन लगे कि मैंने ऐसी अच्छी बार्ते कहनेका अवसर ब्यर्थ ही गवाँया और यह सोचकर उनके मनमें भारी क्षोभ उत्पन्न हो रहा था। लेकिन अब जो यह दूसरा अवसर मिला था, उसे उन्होंने हाथसे नहीं जाने दिया। उन्होंने धर्मदासको सुनाते हुए जल्दी जल्दी कहना ग्रुल किया—कल सवेरे, समझे न भइया घर्मदास, यहाँ आनेक लिए जब मैं घरसे निकला ही था कि लगे वेणी मुझे पुकारने—गोविन्द चाचा, जरा तमाखू तो पीते जाओ। पहले तो मैंने सोचा कि उसके पास जानेकी जरूरत नहीं, फिर मनमें आया कि जरा चलकर मनकी थाह तो ले लेनी चाहिए। महया रमेश, तुम जानते हो कि वेणीने क्या कहा ? उसने कहा कि चाचा, तुम तो रमेशकी मदद करनेके लिए खड़े हो गये हो। लेकिन मैं पूलता हूँ कि क्या और सब लोग भी खाएँ-पीएँगे ?

मला, में क्यों छोड़ने लगा ? तुम बड़े आदमी हो तो हुआ करों। हमारे रमेश भी किसीसे कम नहीं हैं। तुम्हारे घरसे तो किसीको एक मुट्ठी चिड़वें भी मिलनेकी आशा नहीं हैं। मैंने कहा—वेणी बाबू, यही तो आने-जानेका रास्ता है। जब गरीब और कंगाल विदा होने लगें, तब जरा खड़े होकर देखना। रमेश अभी लड़के हैं, तो क्या हुआ। कलेजा इसको कहते हैं! मेरी इतनी उमर हुई, पर आज तक ऐसी तैयारी कभी ऑखोंसे भी न देखी। लेकिन मैं यह भी कहता हूँ भइया धर्मदास, कि हम लोगोंके बसमें है ही क्या! जिनका काम है, वही ऊपरसे सब करा रहे हैं। तारिणी भइया अगर शाप-भ्रष्ट दिगाल नहीं थे तो और क्या थे ?

लेकिन घर्मदासकी खाँसी किसी तरह इकती ही नहीं थी। वे खाँसते ही रह गये और उनके देखते देखते गाँगूली महाशय इतनी अच्छी अच्छी और इतनी देर-सी बातें इस अपरिपक्क तरुण जमींदारके सामने कह गये। यह देखकर धर्मदास उनसे भी और अच्छी बातें कहनेकी चेष्टामें ब्याकुल होने लगे।

गाँगूली महाशय फिर कहने लगे—-भइया, तुम कोई पराये तो हो नहीं। विलक्कल अपने ही ठहरे। तुम्हारी माँ हमारी सगी फुफेरी बहनकी ममेरी बहन थीं।—राधानगरके बनर्जीका घर।—तारिणी महया ये सब बातें जानते ये। तभी तो जब कोई काम-घन्षा होता था, मामला मुकदमा होता था, गवाही-साखी होती थी, तब वस बुलाओ गोविन्दको!

अब वर्मदासने जी-जान लड़ाकर अपनी खाँसी रोकी और चिटकर कहा— गोविन्द, क्यों व्यर्थकी बक्तवाद करते हो। खक् खक् खक्। मैं कोई आजका तो हूँ ही नहीं। मैं क्या नहीं जानता ! उस साल गवाही होनेकी बात चलाने-पर तुमने क्हा कि मरे पैरमें जूता नहीं हैं, मैं नंगे पैर कैसे चळूंगा ! खक् खक् खक्। तारिणी मह्याने तुरन्त ढाई रुपये निकालकर एक जोड़ी नया जूता खरिदवा दिया। और फिर तुम वही जूता पहनकर वेणीकी तरफसे गवाही दे आये! खक् खक् खक्।

गोविन्दकी आँखें लाल हो आई। उसने पूछा-मैंने गवाही दी ?

धर्म०-गवाही नहीं दी १

गो०-चल झ्ठा कहींका।

धर्म० - झुठा होगा तेरा वाप !

गोविन्दने अपना टूटा हुआ छाता हाथमें उठा लिया और उछलकर कहा—अन्छा, तो आ साले !

धर्मदासने अपनी बाँसकी लकड़ी ऊपर उठाकर हुँकार किया और तब फिर खूब जोरोंसे खाँसना ग्रुरू कर दिया। रमेश धवराकर दोनोंके बीचमें आ खड़े हुए और स्तंभित हो रहे। धर्मदास अपनी लकड़ी नीचे करके खाँसते हुए बैठ गये और बोले—मैं रिश्तेमें उस सालेका बड़ा भाई होता हूँ कि नहीं। इसीलिए, सालेकी अिकल तो देखों—

गोविन्द गाँगूली भी अपने हाथका छाता नीचे रखकर यह कहते हुए बैठ

गये—हैं; यह साला मेरा बड़ा भाई है।

शहरके हलवाई अपनी भट्टीका ध्यान छोड़कर यह तमाशा देख रहे थे। चारों तरफ को लोग काम घन्छें लगे हुए थे, वे लोग भी यह हो-हल्ला सुनकर तमाशा देखनेके लिए आ पहुँचे। लड़के-बच्चे खेल छोड़कर लड़ाईका मजा लेने लगे और उन सब लोगोंके सामने रमेश मारे लजा और आश्चर्यके हत-बुद्धिकी तरह स्तव्ध होकर चुपचाप खडे रहे। उनके मुँहसे एक बात भी न निकली।यह क्या हो रहा है! दोनों ही बृद्ध, भले आदमी और ब्राह्मण-सन्तान है। ऐसी मामूली-सी बातपर ये लोग नीच जातिक लोगोंकी तरह गाली-गलौज कर सकते हैं। बरामदेमें बैठे हुए भैरव कपड़ोंके थाक लगा रहे ये और ये सब बातें देख और सुन रहे थे। अब वे उठकर वहाँ आ पहुँचे और रमेशसे कहने लगे—कोई चार सी घोतियाँ तो हो चुकीं। क्या अभी और घोतियोंकी जरूरत होगी ?

लेकिन रमेशके मुँहसे हठात् कोई वात ही न निकली। रमेशका यह अभिभूत भाव देखकर भैरवको हँसी आ गई। उन्होंने बहुत ही कोमल स्वरसे समझाते हुए कहा—छी: गॉंगूली महाशय! बाबू तो विलकुल ही अवाक् हो गये हैं। बाबू, आप इन सब वातोंका कुछ खयाल न कीजिएगा। इस तरहकी गा. २ बातें तो यहाँ अक्सर होती रहती हैं। बढ़े काम-धन्धेके घरमें न जाने कितनी लड़ाइयां और कितने झगड़े होते रहते हैं। यहाँ तक कि मार-काट और खून-खराबी भी हो जाती है और फिर सब मिलकर एक हो जाते हैं। अच्छा अब उठिए चटर्जी महाशय, जरा देख लीजिए कि मैं और धोतियाँ फाहूँ या नहीं।

लेकिन घर्मदासके जवाब देनेसे पहले ही गोविन्द गॉगूली बड़े उत्साहसे सिर हिलाते हुए उठकर खड़े हो गये और कहने लगे—हॉ, यह सब तो होता ही ग्वता है। अक्सर होता है। और नहीं तो लोग इसे 'विरद कर्म 'क्यों कहते हें। शास्तरमें लिखा है कि जब तक लाख बातें न हों, तब तक व्याह ही नहीं होता। उस सालकी बात क्या तुम्हें याद नहीं है भैरव १ मुकुर्जी महा- शयकी लड़की रमाके व्याहका काम जिस दिन शुरू हुआ था, उस दिन राघव मद्दाचार्यमें आर हारान चटर्जीमें सिर-फुड़ीअल तक हो गई थी। लेकिन भैरव भइया, में तो यह कहता हूँ कि छोटे मडयाका यह काम अच्छा नहीं हो रहा है। छोटे आदिमियोंको घोतियाँ बाँटना और राखमें घी डालना दोनों बराबर हैं। इससे तो अगर ब्राह्मणोंको एक एक जोड़ा घोती और उनके बचौंको एक एक घोती दी जाती तो नाम हो जाता। मैं तो कहता हूँ कि छोटे मइयाको यही करना चाहिए। क्यों धर्मदास मइया, तुम्हारी क्या राय है १

धर्मदासने सिर हिलाते हुए कहा—रमेश भइया, गोविन्दने कोई बुरी वात नहीं कही है। उन सालोंको हजार दिया जाय, तो भी कोई नाम होनेकी आशा नहीं। भीर नहीं तो उन्हें छोटे आदमी क्यों कहा गया है १ समझे न भइया रमेश!

अव तक रभेश चुपचाप थे। कपड़े बाँटनेकी इस आलोचनासे वे मानों बहुत ही मर्माहत हुए। लेकिन वे उनकी सुयुक्ति या कुयुक्तिके सम्बन्धमें मर्माहत नहीं हुए थे। इस समय तो उनके मनमें सबसे ज्यादा यही बात खटक रही थी कि ये लोग जिन्हें छोटे या नीच आदनी कहते हैं, उन्हीं छोटे और नीच आदिमयोंकी हजारों आँखोंके सामने ये लोग एक इतना चड़ा ल्झाजनक काम कर वैटे। और इसके लिए इन लोगोंमेंसे किसीके भी मनमें जरा-सा क्षोभ या ल्झाका नाम तक नहीं। जब रभेशने देखा कि भैरव उनके मुँहकी तरफ देख रहे हैं, तब उन्होंने सक्षेपमें कहा—आप और दो सौ घोतियाँ ठीक कर रिलए।

गोविन्द वीचमें ही बोल उठे—हॉ, बिना इतनेके काम कैसे चलेगा। भैरव भइया, चलो मैं भी चलता हूं। तुम अकेले कहाँ तक करोगे ?

इतना कहकर गोविन्द बिना किसीकी सम्मितिकी अपेक्षा किये कपड़ों के खेरके पास जा बैठे। रमेश अन्दर जाना ही चाहते थे कि धर्मदास उन्हें बुला-कर एक तरफ ले गये और धीरे धीरे उनके कानमें उन्होंने बहुत-सी बातें कहीं। उत्तरमें रमेशने सिर हिलाकर मानों अपनी सहमित प्रकट की और तब चह अन्दर चले गये। गोविन्द गॉगूलीने कपड़ोंकी तह लगाते हुए कनिखयोंसे यह सब देखा।

इतनेमें एक दुबले-पतले वृद्ध ब्राह्मण, जिनकी मूळे मुड़ी हुई थीं, यह कहते हुए वहाँ आ पहुँचे—भइया कहाँ हैं १ रमेश भइया कहाँ हैं १

इन ब्राह्मण देवताके साथ दो-तीन लड़के-लड़िक्याँ भी थीं। लड़की सबसे चड़ी थी। उसके शरीरपर एक बहुत फटी-पुरानी डोरियेकी घोती थी। दोनों लड़कोंकी कमरमें सिर्फ एक एक लंगोटी थी और उसके सिन्ना वे विल-कुल दिगम्बर थे। वहाँ जो लोग मौजूद थे, उन्होंने सिर उठाकर देखा। गोविन्दने उनकी अभ्यर्थना करते हुए कहा--आओ दीनू भइया, वैठो। हम लोगोंके बड़े भाग्य हैं जो आज आपके चरणोंकी धूल यहाँ पड़ी। लड़का अकेला हैरान हुआ जाता है। इसलिए आप लोग...

धर्मदासने गोविन्दकी तरफ कुछ तीखी निगाइसे देखा। लेकिन गोविन्दने उसकी तरफ विना कुछ ध्यान दिये कहा—-आप लोग तो भइया, इस तरफ आर्वेगे नहीं—

इतना कहकर गोविन्दने उनके हाथमें हुक्का थमा दिया। दीनू भट्टाचार्यने आसन ग्रहण करके जले हुए हुक्केक स्यर्थ ही दो कश खींचकर कहा—अरे भाई, मैं तो यहाँ या ही नहीं। तुम्हारी बहूको लानेके लिए उसके नापके घर गया था। भइया कहाँ हैं १ सुना है कि बहुत बढा आयोजन हो रहा है। रास्तेमें उस गाँवके वाजारसे सुनता आ रहा हूँ कि सको खिलाने-पिलानेके बाद छोटे-बढे सबके हाथमें सोलह सोलह पूरियाँ और चार चार जोड़ी सन्देश भी दिये जायंगे।

गोविन्दने स्वर कुछ धीमा करके कहा—और इसके सिवा शायद एक एक बोती भी मिलेगी। देखो, यही रमेश भइया हैं। इसीलिए मैंने दीनू भइयासे कहा था कि तुम लोगोंके—चार आदिमयोंके—माता-पिताके आशीर्शादसे सव जोब तोब एक तरहसे लगाया तो जा रहा है, लेकिन, वेणी बुरी तरहसे पीछ पड़ा है। मेरे ही यहाँ उसने दो बार जुलानेके लिए आदमी भेजा था। लेकिन मेरी बात छोड़ दो, रमेशके साथ मेरा तो खूनका सम्बन्ध ठहरा। लेकिन यह दीनू भइया हुए, धर्मदास भइया हुए, ये लोग क्या तुम्हें यों ही छोड सकते हैं १ दीनू भइया तो रास्तेमें खबर सुनकर दौड़े हुए यहाँ आये हैं।—अबे ओ पछी-चरण, जरा तमाखू तो भर ला। महया रमेश, जरा इधर आओ। एक बात कहनी है।

इस प्रकार रमेशको गोविन्द एक किनारे छे गये और धीरेसे उनसे पूछने छो — क्या अन्दर घमेदासकी औरत आई है १ खबरदार महया, ऐसा काम मत करना। यह धूर्त ब्राह्मण कितना ही क्यों न फुसलावे, पर भइया तुम धमेदासकी औरतके हायमें मंडारकी चाबी-कुंजी कभी मत देना। वह धी, आटा, तेल, नमक सब आधा आधा खिसका देगी। तुम्हें चिन्ता ही किस बातकी है १ में जाते ही तुम्हारी मामीको भेज दूँगा। वह आकर मंडारका सारा भार छे लेगी और तुम्हारा एक तिनका तक नुकसान नहीं होने पावेगा।

रमेश सिर हिलाकर और " जो आजा" कहकर चुप हो गये। परन्तु उनके आश्चर्यका ठिकाना नहीं था। घमदासने बहुत ही गुप्त रूपसे कहा था कि महारका भार छेनेके लिए हम अपनी स्त्रीको भेज देंगे। लेकिन गोविन्दने यह बात कैसे भाँप ली कि धमदासने यही बात कही थी ?

दो नगे लड़के दौड़े हुए आये और दीनू भइयाके कन्धेपर लटककर कहने लगे—बाबा, हम सन्देश खायेंगे।

दीनूने एक बार रमेशकी तरफ धीर एक बार गोविन्दकी तरफ देखकर कहा—अरे, मैं छन्देश कहां लाज ?

लड़कोंने यह कहकर हलवाइयोंकी तरफ दिखला दिया कि देखो, वह बन तो रहे हैं।

इतनेमें और भी तीन-चार लड़के-लड़िक्याँ रोती हुई वहाँ आ पहुँचीं और "वाना, हम भी खाँयेंग " कहकर धर्मदासको चारों तरफ्ते घेर खड़ी हो गई। रमेश धवराकर आगे वढ आये और कहने लगे—अच्छा अच्छा आचार्यजी, वे सब लड़िक तीसरे पहरके घरसे निकले हुए हैं। घरसे खाकर तो आये ही नहीं हैं।—अरे क्या नाम है तुम्हारा ? वह थाल इघर तो ले आओ।

इलवाई ज्यों ही सन्देशका थाल लेकर आया, त्यों ही सब लड़के उसपर ट्ट पड़े। उन्होंने किसीको सन्देश बाँटनेका अवकाश भी न दिया और सबको परेशान कर दिया। लड़कोंको खाते देखकर दीनानाथकी ग्रुष्क दृष्टि भी सजल और तीव हो गई। उन्होंने कहा—अरे मुनियाँ, खा तो रही है; जरा यह भी तो बता कि सन्देश बने कैसे हैं ?

" बहुत बिद्या बने हैं बाबा।" कहकर मुनियाँ अपना सन्देश फिर खाने लगी। दीनूने मुस्कराकर सिर हिलाते हुए कहा—बाह, तुम लोगोंकी भी कोई पसन्द है! मीठा चाहिए, बस। क्यों जी हलवाई, कढ़ाही क्यों उतार दी? क्यों गोविन्द भइया, अभी तो कुछ दिन बाकी है ?

हळवाईने विना किसी तरफ देखे तुरन्त उत्तर दिया—जी हाँ, है क्यों नहीं, है। अभी तो बहुत समय है। अब भी सन्ध्या पूजा...।

दीनूने कहा—तो फिर एक ठो गोविन्द महयाको भी दो। जरा वह भी चलकर देखें कि तुम लोग कलकत्तेके कैसे कारीगर हो। नहीं नहीं, मुझे क्यों दे रहे हो ? अच्छा, तो फिर आधा दो। आधेसे ज्यादा मत देना। अरे ओ पष्ठीचरण, जरा पानी तो ले आ। जरा हाथ धो लूँ।

इतनेमें रमेशने पुकारकर कहा—षष्ठीचरण, अन्दरसे तीन-चार रिकावियाँ भी लेते आना।

मालिककी आज्ञा होते ही अन्दरसे तीन चार रिकावियां और पानीके गिलास आ गये और देखते देखते उस वहे थालकी प्रायः आघी मिठाई उन तीनों वृद्धे और मलेरियासे सूखे हुए सद्वाहाणोंने जल-पानमें ही खतम कर डाली। दीना-नायने एका हुआ निःश्वास छोड़कर कहा—हाँ, ये लोग हैं कलकत्तेके कारीगर! क्यों धर्मदास महया !

धर्मदास भइयाके आगेकी रिकाबी अभी तक खतम नहीं हुई थी। यद्यपि उनका अन्यक्त कठ-स्वर सन्देशके तालको भेदकर सहचमे उनके मुखसे बाहर न निकल सका, तो भी लोगोंकी समझमें आ गया कि इस विषयमें उनका मत-भेद नहीं है।

"हाँ, यह है उस्तादी हाय!" कहकर जब गोविन्द सबके अन्तमें हाय धोनेका उपक्रम करने लगे तब हलवाईने नम्रतापूर्वक अनुरोध किया—पंडितजी महाराज, जब आपने कप्ट ही किया है, तब जरा यह नुकतीका लड्डू भी चख देखिए। जरा इसकी भी परल हो जाय।

गोविन्दने कहा — तुकतीका लड्डू ! कहाँ है भह्या, जरा लाओ देखें । नुकतीके लड्डू भी आये । उन लोगोंके द्वारा इतने अधिक सन्देश खाये जानेके बाद भी इस नई चीजके इतने अधिक सद्ब्यवहारको रमेश देखते ही रह गये। दीनानाथने अपनी लडकीकी तरफ हाथ फैलाकर कहा—अरे मुनियाँ, ले तो बेटी नुकतीके ये दो लड्डू।

मुनियाँने कहा-अब मुझसे नहीं खाया जायगा बाबूजी।

दीनानाथने कहा—अरे, खाया क्यों नहीं जायगा। खाया जायगा। जरा एक घूँट पानी पीकर गला तर कर ले, मुँह आ गया होगा। और अगर न खाया जाय तो ऑंचलमें गिरह देकर बाँध ले। कल संबेर खा लीजियो। हाँ भहया, खूब खिलाया। सब चीजें मानों अमृत हैं अमृत। बहुत चढिया बनी हैं। माल्म होता है, मिठाई तुमने दो ही तरहकी बनवाई है भैयाजी!

रमेशको उत्तर नहीं देना पड़ा । इल्झाईने ही उत्साहपूर्वक कहा— जी नहीं । रसगुल्ला, खीर-मोहन ।

दीनानाथने विस्मित रमेशके मुँहकी ओर देखकर कहा—खीर-मोहन भी है ? कहाँ है महया, वह तो तुमने निकाला ही नहीं ! खीर-मोहन खाया या मैंने राधानगरके बोस वावूके घर । आज तक मानो मुँहमें उसका स्वाद बना हुआ है । महया, मैं कहूँगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे । लेकिन खीर-मोहन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ।

रमेशने हॅंसकर जरा सिर हिला दिया। उन्हें विश्वास करना बहुत कठिन न मालूम हुआ। राखाल किसी कामसे बाहर जा रहा था। रमेशने उसे बुलाकर कहा—अन्दर शायद आचार्यजी हैं। राखाल, जरा जाकर उनसे कहो तो कि कुछ खीर-मोहन लेते आवें।

सन्ध्या हो गई है, लेकिन फिर भी, ब्राह्मण खीर-मोहनकी आशामें उत्सुक होकर बैठे हैं। थोड़ी देरमें राखाल लौट आया और बोला—महया, अब आज भैडारका ताला नहीं खुलेगा।

रमेश मन ही मन कुछ चिढे। उन्होंने कहा--जाओ, जाकर कही कि मै मॅगवा रहा हूँ।

गोविन्द गाँगूलीने रमेशकी नाराजगी देखकर आँखें नचाते हुए कहा — दीनृ भड़ना, देखी भैरवकी अकिल ! माल्म होता है कि माँसे भी ज्यादा मौसीको दरद है। हसीलिए तो में कहता हूँ —

टेकिन उनकी बात बिना सुने ही राखालने कहा-अाचार्यजी क्या करें ! उस. घरसे मालकिनने आकर महार बन्द कर दिया है। ् धर्मदास और गोविन्द दोनों ही चौंक पड़े और बोले—कौन ! मालकिन कौन ! रमेशेन चिकत होकर पूछा—क्या ताईजी आई हैं !

राखालने कहा — जी हाँ। उन्होंने आते ही छोटे और बड़े दोनों मंडारोंमें ताला बन्द कर दिया है।

मारे आश्चर्य और आनन्दके रमेशके मुँहसे कोई बात न निकली और वे उठकर जल्दीसे अन्दर चले गये।

३

### " ताईजी ! "

आवाज सुनते ही विश्वेश्वरी भंडारसे बाहर निकल आई। यदि वेणीकी अवस्थाके साथ तुलना की जाय तो उनकी माताकी अवस्था पचास करससे कम न होनी चाहिए, लेकिन, यों देखनेपर वे किसी तरह चालीस वरससे अधिककी नहीं जान पड़ती थीं। रमेश टक लगाकर उनकी तरफ देखते रहे। आज भी उनका वहीं कच्चे सोनेका-सा रंग है। किसी समय इस तरफ उनके जिस रूपकी बहुत अच्छी प्रसिद्धि थी, उनका वह अनिद्य सौन्दर्य आज भी उनके साचेके ढले हुए और हुए-पुष्ट शरीरको छोड़कर जा नहीं सका या। उनके सिरके बाल कटे हुए और छोटे छोटे थे जिनकी कुल लटें बल खाकर माथेपर आ पड़ी थीं। चित्रुक, कपोल, अधर, ललाट, सभी अंग मानो किसी बहुत बड़े कारीगरके बहुत ही यत्न और साधनाके फल थे। और सबसे बढ़कर उनकी दोनों ऑखोंकी दृष्टि थी। थोड़ी देर उनकी तरफ देखते रहनेसे मानों सारा अन्तःकरण मोहसे भर जाता है।

यह ताईजी किसी समय रमेश और विशेषतः उसकी परलोकशासिनी मातासे बहुत अधिक प्रेम करती थीं। विवाह हो जानेक बाद जब कुछ समय तक इन दोनोंमेंसे किसीके बच्चे नहीं हुए और सास-ननदकी यंत्रणाओं के मारे जब ये जेठानी और देवगनी छिपकर एक साथ बैठकर रोई, तभी इस स्नेहका पहले-पहल ग्रंथि-बन्धन हुआ था। इसके बाद घरकी अलगागुजारी, मामले मुकदमे और न जाने कितनी तरहकी लड़ाइयाँ और झगड़े इन दोनों गृहस्थियों परसे होकर निकल गथे हैं। लड़ाई-झगड़ों के उत्तापसे वह बन्धन शिथिल जरूर हो गया, लेकिन फिर भी एक दमसे टूट नहीं सका है। बहुत दिनोंके बाद जब आज उसी देवरानीके भंडारमें वह गई तब उसके हाथके सजाये हुए पुराने बरतन-भाँड़े आदि देखकर ताईजीकी आँखोंसे आँसू बहने लगे। रमेशके

पुकारनेपर अब वह अपनी आँखें पोंछकर बाहर निकलीं, तब उन दोनों लाल और आई नेत्र-पछ्नोंकी ओर देखकर रमेश कुछ देरके लिए विस्मित हो रहे। ताईजीने भी यह देखा। इसीलिए, जान पडता है कि सद्यःपितृहीन रमेशकी ओर दिष्टिपात करते ही उनका दृदय हाहाकार कर उठा, लेकिन उन्होंने उसका लेश भी बाहर प्रकट न होने दिया, बल्कि कुछ हँसते हुए पूला—रमेश, मुक्षे पहचान लिया ?

उत्तर देनेमें रमेशके होठ कॉपने लगे। मॉके मरनेके वाद जब तक रमेश अपने मामाके घर नहीं गये थे, तब तक इन्हीं ताईजीने उन्हें कलेजेंसे लगा-कर रखा था और वह किसी तरह इन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती थीं। आज वह बातें भी उन्हें याद आई और साथ ही यह मी याद आया कि वह घरपर नहीं हैं, और उनके साथ मेंट तक नहीं की थी। और इसके बाद जब वेणीके सामने और पीठ पीछे भी उनकी मौसीने उनका अत्यन्त तिरस्कार किया था, तब उन्होंने निश्चित रूपसे समझ लिया था कि अब इस गाँवमें मेरा अपना कीई नहीं है।

थोड़ी देर तक रमेशके मुखकी ओर देखते रहनेके बाद विश्वेश्वरीने कहा— नहीं बेटा, ऐसे समयमें जी कड़ा करना होता है।

लेकिन उनके स्वरमें मानों कोमलताका कहीं आभाष भी न था। रमेशने अपने आपको सँमाल लिया। उसने समझ लिया कि नहीं रूठनेकी कोई मर्यादा ही नहीं है, वहाँ रूठने या अभिमान प्रकट करनेके समान विडम्बना ससारमें और कोई नहीं। उसने कहा—हाँ ताईजी, मैंने अपना जी बहुत कहा कर लिया है। मुझसे जो कुछ हो सकता, वह मैं आप ही कर लेता। फिर तुम क्यों चली आई?

ताई नी हँस पडीं। उन्होंने कहा—रमेश, तुम तो मुझे बुलाकर यहाँ लाये नहीं हो नो मैं तुम्हें इस बातकी कैफियत दूँ। अच्छा सुनो। जब तक सम काम-कान हो नहीं नायगा, तब तक में खाने-पीनेकी कोई चीन भण्डारसे निकालने नहीं दूँगी। जब मैं नाने लगूँगी, तब भण्डारकी ताली-कुंनी तुम्हारे हायमें देती नार्केंगी और फिर कल आकर तुम्हींसे ले लूँगी। देखो, ताली-कुंनी और किसीके हायमें मत देना। हाँ, यह तो बतलाओ, उस दिन बेढ़ें महयाके साथ तुम्हारी भेंट हुई थी ?

यह प्रश्न सुनकर रभेश बहुत दुविधामें पढ़ गथे। उनकी समझमें न आया कि ताईजी अपने पुत्रका व्यवहार जानती हैं या नहीं। उन्होंने कुछ सोचकर कहा—यहे भइया उस समय तो घरपर नहीं थे।

प्रक्ष करते ही ताईजीके मुखपर उद्देगकी छाया आ पड़ी थी। रमेंगको स्पष्ट दिखाई दिया कि उनके इस उत्तरसे ताईजीका वह भाव विलक्षल दूर हो गया और उनके मुखपर प्रसन्नता आ गई। उन्होंने हँसते हुए स्नेहपूर्वक शिकायतेक स्वरमें कहा—वाह रे भेरी तकशीर। अरे, एक वार मेंट नहीं हुई, तो क्या दुवारा नहीं जाना चाहिए १ में जानती हूँ कि वह तुम लोगोंसे खुश नहीं है। लेकिन तुम्हें तो अपना काम करना ही चाहिए। जाओ, फिर एक बार जाकर उससे अच्छी तरह कहो। वह तुम्हारा बड़ा माई है। उसके सामने दबनेमें तुम्हें कोई लजा नहीं है। और तिसपर वेटा, यह आदमीके लिए ऐसा बुरा समय है कि इसमें सभी लोगोंके हाथ-पैर जोड़कर उनसे झगड़ा मिटा लेनेमें कोई लजा नहीं है। भेरे राजा भइया, एक बार जाओ। इस समय में समझती हूँ कि वह घरपर ही होगा।

रमेश चुप रहे । ताईनीके इतना अधिक आग्रह करनेका कारण भी स्पष्ट रूपसे उनकी समझमें नहीं आया और उनके मनका सन्देह भी दूर नहीं हुआ। विश्वेश्वरीने कुछ और आगे खिसककर कोमल स्वरमें कहा—वाहर जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें में तुमसे बहुत ज्यादा जानती हूँ । तुम उन लोगोंकी बाते मत सुनना। आओ, चलो। तुम जरा भेरे साथ अपने वड़े भइयाके पास चलो।

रमेशने सिर हिलाकर कहा—नहीं ताईबी, यह बात नहीं होगी। और बाहर जो लोग बैठे हैं, वे चाहे जैसे हों, लेकिन इस समय मेरे लिए वही सबसे ज्यादा अपने हैं।

रमेश अभी और भी न जाने क्या क्या करना चाहते थे, लेकिन ताईजीके मुखकी ओर देखकर उन्हें बहुत अधिक विस्मय हुआ और वे चुप हो गये। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि ताईजीका मुख चारों तरफ फैली हुई सन्ध्यासे भी कहीं बढ़कर मिलन हो गया है। योड़ी देर बाद ताईजीने ठंडी सॉस लेकर फहा—अच्छा, ऐसा ही सही। जब तुम्हारा किसी तरह उसके पास जाना हो ही नहीं सकता, तब फिर उस बारेमें कुछ कहना ही न्यर्थ है। लेकिन फिर भी नेता, तुम किसी बातकी चिन्ता मत करना। तुम्हारा कोई काम सका नहीं रहेगा। मैं कल बहुत सबेरे ही आ जाऊगी।

इतना कहकर विश्वेश्वरीने अपनी दासीको बुलाया और उसे साथ लेकर वह खिड़कीवाले रास्तेसे चली गई। उन्होंने समझ लिया था कि इस वीचमें वेणीके साथ रमेशकी मेंट हो चुकी है और कोई बात जरूर हुई है। वह जिस रास्तेसे गई थीं, उस रास्तेकी तरफ रमेश कुछ देर तक चुपचाप खड़े देखते रहे। उसके बाद जब वह बहुत उदास होकर बाहर निकले, तब गोविन्दने घबराकर पूछा—क्यों भइया, बड़ी माँजी आई थीं न ?

रमेशने सिर हिलाकर कहा—हाँ।

गोविन्दने कहा---मैंने सुना है कि वह भड़ार बन्द करके चाबी अपने साथ लेती गई हैं।

रमेशने यों ही सिर हिलाकर उसकी बातका जवाब दे दिया, क्योंकि, चलते समय न जाने क्या सोचकर ताईजी महारकी चाबी अपने साय ही लेती गई थीं। गोविन्दने कहा—देखा न महया धर्मदास, मैंने जो कहा या वही हुआ न। क्यों भइया रमेश, मतलब समझ गये न १

रभेश मन ही मन बहुत क्रुद्ध हुए । लेकिन अपनी निक्पाय अवस्थाके खयाल सहन करके चुप रह गये। दिरद्र दीनू महाचार्य अभी तक गये नहीं थे। उनमें कुछ बुद्धि नहीं थी। जिसकी दयासे वे अपने लड़के लड़ कियों सिहत भर-पेट सन्देश खा सके थे, उसे जिना दो-चार आन्तरिक आशीर्वाद दिये और सबके सामने उच्च स्वरसे जिना उनके सात पुरखोंकी स्तुति किये वह घर नहीं जा सकते थे। ब्राह्मणने जिल्कुल निरीह भावसे कहा — महया, इसका मतल समझना कौन मुश्किल है। वह जो ताला बन्द करके चावी अपने साथ लेती गई हैं, इसका मतल यही है कि मड़ार और किसीके हाथमें न जाय। वह सब कुछ तो जानती हैं।

गोविन्द चिढ गये थे। मूर्ख दीन्की इस बातसे जल-भुनकर उन्होंने उसे झिड़कते हुए कहा—जब तुम कोई बात समझते बूझते ही नहीं हो, तो फिर बीचमें बोल क्यों बैठते हो १ तुम इन सब बातोंको क्या समझते हो जो मतलब लगाने बैठ गए।

झिडकी सुनकर दीन् की निर्बुद्धिता और भी बढ गई। उसने भी गरम होनर जवाब दिया—अरे, इसमें समझने-बूझनेकी कौन-सी बात है! सुनते नहीं हो कि मालकिन आप आकर भड़ार बन्द करके चावी अपने साथ लेती गई हैं १ इसमें कोई क्या कह सकता है ? गोविन्दने आग-ववूला होकर कहा—अरे भद्दाचार्य, तुम अपने घर जाओ न। जिस कामके लिए दौड़े थे, वह तो हो गया। घर-भरने मिलकर खूब खाया और बाँघ भी ले चले। अब क्यों ठहरे हो १ जाओ, खीर-मोहन अब परसों खाना। आज अब कुछ नहीं। इस समय जाओ। हम लोगोंको अभी बहुत-से काम है।

दीन् लिज्जत और संकुचित हो गये। और रमेश उतने ही अधिक कुंठित तथा कुद्ध हुए।

गोविन्द अभी और न नि क्या कहना चाहते थे, लेकिन सहसा रमेशके शान्त, पर साथ ही कठिन कण्ठ-स्वरसे एक गये—गाँगूलीनी, आपको हो क्या गया है! आप चाहे निसका इस तरह एनामएनाह अपमान क्यों करते हैं! गोविन्द यह घुड़की सुनकर पहले तो विस्मित हुए। परन्तु तुरन्त ही उन्होंने सूखी हँसी हँसकर कहा—भइया, मैंने अपमान किसका किया! आप इन्हींसे पूँछे कि मैंने जो कुछ कहा है, वह ठीक है या नहीं। ये अगर डाल डाल चलते हैं तो मैं पात पात चलता हूं। देखों न भइया धर्मदास, इस दीनू ब्राह्मणकी हिमाकत! अच्छा।

यह तो धर्मदास ही जानें कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन रमेग इस आदमीकी निर्लड्जना और धृष्टता देखकर अवाक् हो गये। उस समय दीन्ने रमेशकी तरफ देखकर आप ही कहा—नहीं महया, गोविन्द जो कुछ कहते हैं, वह ठीक ही कहते हैं। यह तो सभी लोग जानते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ। इन लोगोकी तरह मेरे पास जमीन या खेत कुछ नहीं हैं। किसी तरह मॉग-जॉचकर अपने दिन बिताता हूँ। मगवाने मुझे इतना सामर्थ्य तो दिया ही नहीं कि अपने उहने बचोंको कोई अच्छी चीज खिला सकूँ। इसीलिए जब बड़े आदिमयोंके घर कोई काम-काज होता है, तब ये लोग खा-पी जाते हैं। महयाजी, आप इस बातका कुछ खयाल न करें। जब तारिणी भइया जीते ये, तब हम लोगोंको खिलाना-पिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इसलिए भइया, मैं आपसे निश्चय कहता हूँ कि हम लोगोंने जो जी भरकर खा लिया है, इसे कपरसे देखकर वे प्रसन्न ही हुए हैं।

इतना कहते कहते हठात् दीन् के गम्भीर और ग्रुष्क नेत्रों में जल भर आया और सबके देखते देखते ऑसुओकी दो-चार चूँदें भी टपाटप गिर पड़ीं। रमेशने मुंह फेर लिया। दीन्ने अपने मैले और सैकड़ों जगहोंसे फटे हुए दुपटेसे अपनी आँखें पोंछते हुए कहा—महया, खाली मै ही नहीं। यहाँ मेरे- कैसे जितने गरीब हैं, उनमेंसे कोई भी कभी तारिणी भइयांके आगे हाथ फैलाकर खाली नहीं छोटा। भला ये सब बातें कौन जानेगा। वे दाहिने हाथसे जो दान करते थे, उसका पता उनके बाएँ हाथको भी नहीं छगने पाता था। लेकिन अब मैं आप लोगोंको बहुत तंग नहीं करूँगा। तो बेटी मुनियाँ, उठ बेटा हरिघन, चलो, घर चलें। अब फिर कल सबेरे आवेंगे। भइया रमेश, में और क्या कहूँ। यही कहता कि अपने पिताकी तरह हो जो और जुगजुग जिओ।

रमेशने उसके साथ साथ रास्तेतक आकर आई स्वरसे कहा—भट्टाचार्यजी, इघर दो-तीन दिन मुझपर दया रिवएगा। और मुझे कहते हुए सकोच होता है। छेकिन अगर इस घरमें हरिधनकी मॉके चरणोंकी धूल पढ़े तो मैं अपना बहुत बड़ा भाग्य समझूँगा।

भट्टाचार्यने न्यस्त होकर अपने दोनों हार्योसे रमेशके दोनों हाथ पकड़ लिये और रोते रोते कहा—भइया रमेश, मैं बहुत ही गरीब और दुखिया हूँ। तुम जो मुझसे इस तरहकी बातें कहते हो, तो मैं मारे लज्जाके मरा जाता हूँ।

अपने लड़के-लड़की साथ लेकर वृद्ध ब्राह्मण घीरे घीरे चला गया। रमेश भी लौट आये। गाँगूलीजीसे उन्होंने जो एक कठोर बात कही थी, उसका ध्यान करके वह कुछ कहनेकी चेष्टामें ही थे कि उन्हें रोककर गोविन्दने उदीत होकर कहा—भह्या रमेश, यह तो हमारा अपना ही काम है। अगर उम न भी बुलाते तो भी हम लोगोंको आप ही यहाँ आकर सब काम करने पहते। इसीलिए तो में आया हूँ। धर्मदास और में, दोनों माई, तुम्हारे चुलानेकी राह ही नहीं देखते।

धर्मदास अभी अभी तमालू पीकर लॉस रहे थे। वे अपनी लाठोंके सहारे उठकर लड़े हो गये और लॉसीके जोरमें ऑंग्लें और मुँह लाल करके हाथ नचाकर वोले—भह्या रमेश, सुनो। मैं वेणी घोषाल नहीं हूँ। हम लोगोंकी पैदाहशका ठीक-ठिकाना है।

धर्मदासकी इस कुत्सित बातसे रमेश चौंक पडे। लेकिन अब इन्होंने कोष नहीं किया। इस बहुत थोड़ी उम्रमें ही उन्होंने समझ लिया था कि ये लोग शिक्षाके अभाव और अभ्यासके दोषसे विना किसी संकोचके कितनी वड़ी रान्दी बात कह जाते हैं और वह गन्दी है, यह बानते भी नहीं।

ताईनीके स्नेहपूर्ण अनुरोध और न्यथित भावको स्मरण करके रमेश मन

ही मन पीड़ाका अनुभव कर रहे थे। सबके चले जानेपर वह बड़े भइयाके पास जानेके लिए तैयार हुए। जिस समय वे वेणीके चण्डीमण्डपके बाहर जाकर पहुँचे उस समय रातके आठ बजे थे। अन्दर मानों एक प्रकारकी लड़ाई हो रही थी। गोविन्द गाँगूलीकी चीख-पुकार सबसे अधिक थी। बाहरसे ही उसके कानोंमें आवाज पहुँची, गोविन्द वाजी लगाकर कह रहे हैं, "अगर यह चार दिनमें जड़ मूलसे नष्ट न हो जाय तो दुम लोग मेरा गोविन्द गागूली नाम बदल देना वेणी बाबू, यह सब नवाबों जैसी तैयारी आपने सुनी न ? में जानता हूँ कि तारिणी घोषाल एक पैसा भी लोड़कर नहीं मेर हैं। तब फिर इतना लम्बा-चौड़ा आयोजन क्यों ? अरे भाई, हायमें पैसा हो तो करो। अगर नहीं है, तो जायदाद रेहन रखकर कभी किसीने अपने वापका श्राद्ध इतने ठाठ-से किया हो, यह तो महया मैंने कभी सुना नहीं। वेणीमाधव बाबू, में आपसे निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि इस लोडेंडेने नन्दीकी कोठीसे कमसे कम तीन हज़ार स्पर्थ उधार लिये हैं।

वेणीने उत्साहित होकर कहा—तत्र तो गोविन्द चाचा, इसका पक्का पता लगा लेना चाहिए।

गोविन्दने स्वर धीमा करके कहा—भइया, जरा सबर तो करो। जरा एक बार मुझे अच्छी तरह वहाँ घुस तो जाने दो। इसके बाद फिर,—अरे वाहर यह कौन खड़ा है ? कौन ? रमेश ?—अरे भइया, हम लोगोंके रहते आप इतनी रातको बाहर क्यों निकले ?

लेकिन रमेश विना इस वातका उत्तर दिये आगे बढ़ आये और बोले— बड़े महया, मैं आपके ही पास आया हूँ।

वेणी वाबू सिटपटा गये और कुछ उत्तर न दे सके। परन्तु गोविन्दने तुरन्त ही कहा—आप आवेंगे क्यों नहीं भइया! सो बार आवेंगे। यह तो आपका घर है, और फिर बड़े भाई तो पिताके तुल्य हैं। इसीलिए तो हम वेणी बाबूसे कहने आये हैं कि तारिणी भइयाके साथ जो झगड़ा या वह उनके साथ गया। अब झगड़ा क्यों? आप दोनों माई एक हो जाय और हम लोगोंकीं ऑलें यह देखकर ठण्डी हों।—क्यों हालदार मामा, क्या कहते हो?—लेकिन भइया, आप खड़े क्यों हैं?—अरे कौन है? जरा कम्बलका एकाघ आसन तो विद्या दे। नहीं वेणी वाबू, आप बड़े भाई हैं। आप ही सब कुछ हैं। आपके इस तरह अलग रहनेसे काम नहीं चलेगा। और फिर जब बड़ी मालकिन स्वयं चलकर वहाँ पहुँच गई हैं, तब तो...।

वेणी चैंक पड़े। उन्होंने पूछा--क्या माँ गई थीं ?

यह चौंकना देखकर गोविन्द मन ही मन प्रसन्न हुए। लेकिन उन्होंने व्यपना वह भाव छिपाकर बहुत भेल आदमीकी तरह इस खबरका और भी फैलाव करते हुए कहा—खाली जाना ही कैसा, भण्डार-वण्डार, काम-धन्धा जो कुछ है, सब वही तो कर रही हैं। और फिर अगर वह न करें तो करे कीन ?

सब लोग चुप थे। गोविन्दने एक लम्बी साँस छोडते हुए कहा—कहाँ, गाँव भरमें क्या बड़ी मालिकनकी तरहका कोई और आदमी है ? या कभी होगा ? नहीं वेणी बाबू, मुँहपर कहना खुशामद समझा जायगा, लेकिन लोग चाहे जो कहें, गाँवमें अगर कोई लक्ष्मी हैं तो वह तुम्हारी माँ हैं। ऐसी माँ क्या सब किसीके होती हैं ?

इतना कहकर और फिर एक बार लम्बी साँस छोडकर वह गम्भीर हो गये। वेणीने कुछ देर तक चुप रहनेके बाद अस्फुट स्वर्मे कहा—अच्छा।

गोविन्दने तुरन्त ही उन्हें घर दबाया और कहा—वेणी बाबू, खाली 'अच्छा' कहनेसे काम नहीं चलेगा। आपको वहाँ चलना पढ़ेगा और सब काम करना पढ़ेगा। सारा भार आपके ही ऊपर है। हाँ, इस समय आप सभी लोग तो यहाँ मौजूद हैं! निमन्त्रण किन किन लोगोंको टिया जायगा, इसकी एक फरद क्यों न तैयार कर ली जाय १ क्यों रमेश महया १ हालदार मामा, ठीक है न १ धमेदास महया, आप चुप क्यों हैं १ आप तो सब जानते हैं कि किसे कहना होगा और किसे छोड़ना होगा।

रभेशने खड़े होकर सहज विनीत भावसे कहा—बड़े भहया, अगर आपके चरणोंकी धूल मेरे घर—।

वेणीने गम्भीर होकर कहा—माँ जब वहाँ गई हैं, तब मेरा जाना न जाना—क्यों गोविन्द चाचा १

गोविन्दके कुछ कहनेसे पहले ही रमेशने कहा—बंड भहया, में आपको तग नहीं करना चाहता। अगर असुविधा न हो, तो जरा एक बार देख सुन आइएगा।

वेणी चुप रहे। गोविन्द कुछ कहना ही चाहते ये कि इतेनेंने रमेश उठकर चल्ले गये। उस समय गोविन्दने पहले तो बाहर जाकर और झॉककर टेखा और तब घीरेसे कहा—वेणी वाबू, आपने देखा वात-चीतका ढग १ वेणी अन्यमनस्क होकर कुछ सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।

रास्तेमें आते समय गोविन्दकी बातोंका स्मरण करके रमेशका मन घृणासे परिपूर्ण हो उठा। आधी दूर जानेके बाद वह लौट पहे और फिर वेणी घोपालके घरके अन्दर जा पहुँचे। उस समय चडीमडपमें खूव जोरोंसे तर्कनितर्क चल रहा था और खूव शोर मच रहा था। लेकिन इसे सुननेकी भी उनकी प्रष्टित नहीं हुई। उन्होंने सीधे अन्दर पहुँचकर पुकारा—ताईजी!

ताईजी उस समय अपनी कोठरीके सामनेवाल बरामदेमें ॲधेरेमें चुपचाप बैठी थीं। इतनी रातको रभेशकी आवाज सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा—रमेश ? क्यों मझ्या ?

रमेश पास जा पहुँचा। ताईजीने घवराकर कहा—जरा ठहरो वेटा, मैं किसीसे दीया लानेके लिए कह दूँ।

रमेशने कहा—ताईनी, दीया लानेकी जरूरत नहीं। आप वैठी रहें। इतना कहकर रमेश अँधेरेमें ही एक तरफ वैठ गये। उस समय ताईजीने पूछा—इतनी रातको क्यों आये बेटा ?

रमेशने कोमल स्वरसे कहा—अभी तक लोगोंको निमन्त्रण नहीं दिया गया है। इसीलिए मैं आपसे पूछने चला आया हूं।

ताईनीने कहा—मइया, तब तो तुमने मुझे भारी मुश्किलमें डाल दिया। ये लोग क्या कहते हैं ? गोविन्द गॉगूली, भट्टाचार्य—

रमेशने उन्हें बीचमें ही रोककर कहा—में नहीं जानता कि ये लोग क्या कहते हैं ताईजी, और जानना भी नहीं चाहता। आप जो कहेंगी, वहीं होगा।

अकस्मात् रमेशकी बातोंमे कुछ उत्ताप देखकर विश्वेश्वरी मन ही मन विस्मित हुई। कुछ देर तक मीन रहनेके बाद उन्होंने कहा—लेकिन रमेश, उस समय तो कहते थे कि ये ही सब तुम्हारे लिए सबसे बढकर अपने हैं। सो जो मुछ भी हो; पर हम औरतोंके कहनेसे क्या होगा भइया १ इस गाँवमें, और सिर्फ इसी गाँवमें क्यों, सभी गाँवोंमें ऐसा होता है कि ये उनके साथ नहीं खाते और वे इनके साथ नहीं खाते। ज्यों ही कोई काम-काज आ पहता है, तो आदमीकी चिन्ताओंका पार नहीं रहता। गाँवोंमें इससे बढ़कर कठिन काम और कोई नहीं होता कि किसको छोड़ा जाय और किसको रसा जाय। रनेशको कोई विशेप आश्चर्य नहीं हुआ। कारण, इन दो चार दिनोंमं ही उन्हें बहुत-सी वार्तोका ज्ञान हो गया था। फिर भी पूछा—आखिर ऐसा क्यों होता है ?

विश्वेश्वरीने कहा — बेटा, बहुत-सी बात हैं। यदि यहाँ रहोगे तो आप ही सब जान लोगे। किसीका तो सचमुच ही कुछ दोष या अपराध होता है और किसीको यों ही झुट-मूठ अपराध लगा दिया जाता है। और फिर मामले-मुक-दमों और झुटी गवाही साखियोंके कारण भी बड़ी बड़ी दलबन्दियाँ होती हैं। रमेश, अगर मैं दो दिन और पहले तुम्हारे यहाँ पहुँच जाती तो तुम्हें कभी इतना अधिक आयोजन न करने देती। अब तो मैं यही सोच रही हूँ कि उस दिन क्या होगा।

इतना कहकर ताईनीने एक ठढी साँस ले ली। उनके इस श्वासका ठीक ठींक मर्म रमेशकी समझमें नहीं आया और वह यह भी निश्चय न कर सके कि किसीका सचमुचका अपराध क्या है और किसीका स्रुटमूटका अपराध क्या है शार किसीका स्रुटमूटका अपराध क्या है शार किसीका स्रुटमूटका अपराध क्या है शार किसीका मेरे साथ तो इन बातोंका कोई सम्बन्ध नहीं है। में तो एक तरहसे परदेशी ही कहा जा सकता हूं जिसकी किसीके साथ कोई शत्रुता नहीं हैं। ताईजी, इसीलिए मैं कहता हूं कि मै यहाँकी वल-विन्योंका कोई विचार नहीं करूँगा। सभी ब्राह्मणों और श्रुद्रोंको निम्नण दे डालूँगा। लेकिन विना आपके हुकुमके तो कुछ कर नहीं सकता। इसिलिए आप हुकुम दे दें।

ताईनीने कुछ देर तक चुप रहकर आँर कुछ सोचकर कहा—लेकिन रमेश, इस तरहका हुनुम में नहीं दे सकती। इससे भारी गड़वड़ी मचेगी। लेकिन में यह भी नहीं कहती कि तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। महया, यह केवल ठीक और गलतकी वात नहीं है। समाजने जिसे दण्ड देकर अलग कर रखा है, उसे किसी तरह जबरदस्ती चुलाकर नहीं लाया जा सकता। समाज जैसा भी हो, उसे मानना पड़ता है। नहीं तो उसमें मला-बुरा करनेकी कोई शक्ति ही नहीं रह जाती। रमेश, इस तरहसे तो कभी काम ही नहीं चलसकता।

ऐसा नहीं है कि सोचनेपर रमेश इस बातको अस्वीकार कर सकता, लेकिन अभी अभी बाहर इस समाजके शीर्ष स्थानीय लोगोंका जो षड्यन्त्र और नीचाशयता उसने देखी थी, वह उसके कलेजेमें आगकी तरह जल रही थी। इसीलिए उसने घृणाके आवेशमें चट कह डाला—इस गाँवके समाजमें यही धर्मदास और गोविन्द आदि ही हैं न ताईजी ? अगर ऐसे समाजमे नामको भी कोई सामर्थ्य न रह जाय, तो यही बहुत अच्छा है।

ताईजीने रमेशकी उष्णता देखी, फिर भी शान्त स्वरंखे कहा—रमेश, सिर्फ यही लोग नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे बढ़े भहया वेणी भी इस समाजके एक कर्त्ता-धर्त्ता है।

रमेश चुप रहे। ताईजीने फिर कहना ग्ररू किया—रमेश, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम इन लोगोंकी राय लेकर काम करो। घरमें पैर रखते ही इन लोगोंके विरुद्ध जाना अच्छा नहीं है।

विश्वेश्वरीने कितनी दूरतक सोच-समझकर यह उपदेश दिया था, तीव उत्तंजनाक कारण रमेशने यह नहीं सोचा और कहा—ताईजी, अमी आपने ही कहा है कि नाना कारणोंसे यहाँ दल-बन्दियाँ होती हैं। मै समझता हूँ कि उन कारणोमें सबसे बड़ा कारण व्यक्तिगत द्वेष हैं। और फिर इसके सिवा जब में सच-झूठ किसीके कोई भी दोष-अपराधकी बात नहीं जानता तब किसीको भी बाद करके अपमान करना मेरे लिए अन्याय होगा।

ताईजीने कुछ इँसकर कहा—अरे पागल, मैं तुम्हारी बड़ी हूँ, तुम्हारी माँकी जगह हूं। मेरी बात न सुनना भी तो अन्याय है।

रमेशने कहा—ताईजी, मैं क्या करूँ। मैं तो निश्चय कर चुका हूँ कि समीको निमन्त्रण दुँगा।

रमेशका दृढ संकल्प देखकर विश्वेश्वरीका मुख अप्रसन्न हुआ । जान पहता है कि मन ही मन वह कुछ चिढीं भी । उन्होंने कहा—तब तो फिर तुम खाली दिखलानेके लिए मेरा हुकुम लेने आये हो ।

रमेशने समझ लिया कि ताईनी नाराज़ हो गई हैं। लेकिन फिर भी वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने थोड़ी देर बाद घीरेसे कहा—ताईनी, में समझता था कि मेरा जो काम अन्यायपूर्ण न होगा, उसमें आप मुझे प्रसन्न मनसे आशीर्वाद ही देंगीं। मेरा—

लेकिन वात समाप्त होनेसे पहले ही विश्वेश्वरीने रोककरकहा — लेकिन रमेश, तुम्हें यह भी तो जानना चाहिए या कि मैं अपनी सन्तानके विरुद्ध नहीं जा सकूँगी।

इस वातमें रमेशके मनपर चोट लगी। कारण, मुँहसे वह चाहे जो कहे, लेकिन न जाने कैसे कलसे ही उसका समस्त अन्तः करण ताईजीके निकट सन्तानका ही दावा करने लगा था। लेकिन अब उन्होंने देखा कि इस दावेसे बहुत अधिक उँचाईपर स्वय उनकी सन्तानका दावा जगह बनाये बैठा है, तब वे थोडी देरतक चुप रहनेके बाद उठकर खंडे हो गये और दवे हुए रूठनेके स्वरमें वोले—ताईजी, कल तक तो यही समझता था और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझसे जो कुछ हो सकेगा, वह मैं आप ही अकेला कर लूँगा। आप आनेका कप्ट न करें। यहाँ तक कि आपको बुलानेका साहस भी मुझे नहीं हुआ था।

रमेशका यह रूठना ताईजोसे भी छिपा न रहा। लेकिन उन्होंने कोई उत्तर न दिया। वे ॲघेरेमें चुपचाप बैठी रहीं। थोड़ी देर बाद जब रमेश जानेका उपक्रम करने लगे, तब बोलीं—तो फिर बेटा, जरा ठहर जाओ, मैं तुम्हारे महारकी चाबी ला दूँ।

इतना कहकर ताई जी उठीं और उन्होंने अन्दरसे चावी लाकर रमेशके पैरोंके आगे फेंक दी। रमेश पहले तो कुल देरतक बिल्कुल निस्तब्ध मावसे खड़े रहे, फिर, एक गहरी साँस लेकर चार्बा उठा ली और वे घीरे घीरे वहाँसे चल दिये। अभी कुल ही घटों पहले उन्होंने मन ही मन कहा था, "अब मुझे किस बातका हर है! भेरी ताई जी तो हैं।" लेकिन अभी एक रात भी नहीं बीतने पाई थी कि उन्हें फिर लम्बी साँस छोड़ कर कहना पड़ा, "नहीं, भेरा कोई नहीं है। ताई जीने भी मुझे त्याग दिया।"

#### S

बाहर अभी अभी श्राद्ध समाप्त हुआ है। आसनसे उठकर रमेश अभ्यागतोंसे परिचित होनेका प्रयत्न कर रहे हैं। भीतर मोजनके लिए पत्तलें विछानेका आयोजन हो रहा है। उसी समय कुछ शोर-गुल और चीख-पुकार सुनकर रमेश वन्नराथे हुए अन्दर पहुँच। उनके साथ साथ और भी बहुत-से लोग पहुँच गये। रसोईघरके दरवाजेके एक तरफ पच्चीस छन्नीस बरसकी एक विधवा सिटिपर्टाई-सी मुँह फेरे हुए खड़ी है और उसके पास ही एक अधेड़ स्त्री मारे कोधके अपना मुँह और ऑलें लाल किये हुए चिछा चिछा कर गालियाँ वक रही है। झगड़ा हुआ है पराण झलदारके साथ। रमेशको देखते ही अधेड़ स्त्रीने चिछाकर पूछा—क्यों महया, तुम भी तो गाँवके एक जमींदार हो। मैं पूछती हूँ कि क्या सारा दोष इसी गरीब बाहाणी क्षन्तीकी लड़कीका

ही है १ हम लोगोंके सिरपर कोई नहीं है, इसिटए क्या हमें चाहे जितनी बार दण्ड दिया जायगा १ फिर गोविन्दकी ओर संकेत करके कहा—मुखर्जींके घर झक्ष-प्रतिष्ठांके समय क्या इन्होंने दस रुपये जुरमाना लगाकर स्कूलके नामसे वह रुपये वसूल नहीं किये थे १ गॉवकी शीतला-पूजाके लिए क्या दो जोड़ी खिसयोंका दाम हमसे इन्होंने नहीं रखवा लिया था १ तब फिर क्यों ये लोग एक ही बात बार बार उठाकर झगड़ा खड़ा करते हैं १

रमेशकी समझमें कुछ भी न आया कि क्या मामला है। गोविन्द गाँगूली, जो अभीतक तैठे हुए थे, मीमासा करनेके लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने पहले रमेशकी ओर और फिर उस अघेड़ स्त्रीकी तरफ देखकर गम्भीर स्वरसे कहा —खेन्ति मौसी, जब तुमेन मेरा नाम लिया है, तब मै सच बात ही कहूँगा। सारा देश जानता है कि सिर्फ किसीकी खातिर या किसीका मुँह देखकर बात कहनेवाला यह गोविन्द गाँगूली नहीं है। तुम्हारी लड़कीका प्रायश्चित्त भी हो चुका है और सामाजिक जुरमाना भी। यह सब मै मानता हूँ। लेकिन उसको यश्चमें लकड़ी देनेका हुकुम तो हम लोगोंने दिया नहीं। अगर वह मर जाय तो उमे अमानतक ले जानेके लिए हम लोग कन्धा जुरूर लगावेंगे। लेकिन—

खेन्ती मौसी चिछा उठीं—जब तुम्हारी लड़की मरे, तब उसे कन्धा लगाकर मसान पहुंचा आना भइया । मेरी लड़कीकी चिन्ता तुम मत करो । और गोविन्द, तुम अपनी छातीपर हाथ रखकर क्यों बात नहीं कहते ? में पूछती हूँ, तुम्हारी छोटी भावज, जो उस भण्डारमें बैठी हुई पान लगा रही है, पिछले माल डेढ महीनेके लिए कीन-सा काशी वास करने गई थी और शरीरका रग पीला हल्दी जैसा करके आई थी ? यह शायद बड़ घरोंकी बड़ी बात है ? भड़या, मेरे सामने बहुत बढ़ बद कर चातें न करना । में सारा मण्डा फोड़ कर रख दूंगी। हमने भी बाल-बच्च पेटमें रक्ख हैं। हम सब पहचानती हैं। इम लोगोंकी ऑंखोंमें कोई धूल नहीं झोंक सकता।

गोविन्द मारे कोधके पागल होकर सपटे—आ तो हरामनादी!

लेकिन हरामनाटी जरा भी न हरी, बिल्क एक कदम और आगे बढ़कर हाथ-मुँह नचाती हुई बोली—अरे त् क्या मुझे मारेगा! मैं कहे देती हूँ कि जो खेन्ती वाम्हनीके मुँह लगोगे, तो एक ठगका पता लगानेम सारे गॉवके उजाइ हो जाने जैसी बात होगी। मेरी लड़कीने रसोइघरके अन्दर पैर तो रखा ही नहीं था, कि हालदार उसका ख्वामख्वाह अपमान कर बैठे। क्या उनकी समिधनकी जुलाहेके साथ बदनामी नहीं हुई थी १ में कोई आजकी तो हूँ ही नहीं। अमी और कुछ कहूँ या इतनेसे ही काम चल जायगा १

रमेशको तो काठ मार गया। भैरव आचार्य घवराकर और उसका हाथ पकड़कर अनुनयपूर्वक बोले-अरे मौसी, इतना ही बस है। और जरूरत नहीं है। उठो बेटी सुकुमारी, उठो। चलो भेरे साथ उस कमरेमें जाकर बैठना।

उधर पराण हालदारने अपना दुपटा उठाकर कन्धेपर रख लिया और सीधे खडे होकर कहा—जब तक यह खानगी इस घरसे बाहर नहीं निकाल दी जायगी, तब तक में कहे देता हूँ गोविन्द, मैं यहाँ पानी तक नहीं पीऊँगा। कालीचरण, तुम अगर अपने मामाको चाहते हो तो उठ आओ। वेणी घोषालने तो तभी कह दिया था कि मामाजी, वहाँ मत जाना। अगर मैं जानता कि यहाँ इस तरहकी खानगियाँ इकट्ठी होंगीं और इस तरहका बखेड़ा करेंगीं, तो क्या मैं अपनी जाति और धमैंके गँवानेके लिए कभी इस घरमें पैर रखता १—काली, उठ आओ।

मामाके बार बार बुलानेपर भी कालीचरण सिर नीचा किये चुपचाप वैठा रहा। वह पाटका रोजगार करता है। कोई चार वरस पहले कलकत्तेका रहनेवाला एक बहुत प्रतिष्ठित प्राहक उसकी छोटी विधवा बहनको भगा ले गया था। यह बात किसीसे छिपी नहीं थी। पहले तो कुछ दिनों तक यह कहकर वात छिपाई गई थी कि वह अपनी ससुराल गई है ओर फिर वहाँसे तीर्थ-यात्रा करने आदि आदि। कालीचरण हसी डरसे सिर नहीं उठाता था कि कहीं इस दुर्घटनाका इतिहास इतने दिनों बाद फिर सब लोगोंके सामने न खुलने लगे। लेकिन गोविन्दको जो आग लगी थी वह जरा भी कम नहीं हुई। वह फिर उठकर खड़े हो गये और जोर जोरसे चिछाकर कहने लगे—चाहे कोई कुछ भी क्यों न कहे, यहाँके चौधरी हैं वेणी घोषाल, पराण हालदार और यदु मुक्जींकी लड़की। हम लोग उन्हें किसी तरह नहीं छोड़ सकते। जब तक रभेश महया इस बातका जवाव नहीं दे लेंगे कि उन्होंने विरादरीकी बिना मजुरीके इन दोनों बदमाश औरतोंको क्यों घरमें आने दिया, तब तक हममें हे धहाँ पानी तक न पीएगा।

देखते देखते और भी दस-पाँच आदमी कन्धेपर दुपट्टा रख कर खंडे हो गये। ये सब लोग देहाती थे और सामाजिक न्यवहारमें किस समय कौन सी चाल सबसे अधिक लाभदायक होती है, इस बातको खूब समझते थे। निमन्त्रित ब्राह्मण सक्तनोंमेंसे जिसके मनमं जो आया वही कहने लगा। मेरव आर दीन् भट्टाचार्य तो विलंकुल रोआसे हो गये। वे कभी तो खेन्ति मोसी और उसकी लड़कींके और कभी गॉगूली और हालदारके हाथ पैर पकड़नेकी कोशिश करने लगे। चारों तरफसे इस अनुष्ठानके बिलकुल खरमंडल होनेके लक्षण प्रकट होने लगे। लेकिन रमेशं एक भी वात न कह सके। एक तो भूख-प्याससे उनकी हालत यों ही खराब हो रही थी, तिसपर अचानक यह अन-चेती बात हो गई। उनका रंग पीला पड़ गया और वे हत-बुद्धिकी तरह बिलकुल स्तब्ध होकर खड़े खड़े देखने लगे।

इतनेमें आवाज आई—रमेश !

अचानक क्षण-भरमें ही सब लोगोंकी चिकत दृष्टि विश्वेश्वरीके मुखपर बा पड़ी। वह मंडारसे बाहर निकलकर दरवाजेके सामने आ खड़ी हुई थीं। उनके सिरपर आँचल तो था, लेकिन मुँह खुला हुआ था। रमेशने देखा कि ताईजी आप ही न जाने कब आ गई हैं। उन्होंने मुझे छोड़ नहीं दिया है। बाहग्के लोगोंने भी देखा कि यही विश्वेश्वरी हैं और यही घोषालोंके बरकी मालकिन हैं।

गाँवों में शहरें की तरह कड़ा परदा नहीं होता। तो मी विश्वेश्वरी चाहे बड़े घरकी छी होने के कारण ही हो और चाहे किसी और ही कारण हे हो, यथेष्ट अवस्था हो जानेपर भी साधारणतः कभी किसी के सामने नहीं निकलती थीं। इमीलिए आज उन्हें देखकर सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। जिन लोगों ने सिर्फ सुना ही या और कभी आँखों से देखा नहीं था, वे उनकी विलक्षण आँखों की तरफ देखकर बिलकुल अवाक् हो गये। सम्भवतः अचानक कोष आ जाने के कारण ही वे बाहर आ गई थीं। ज्यों ही सब लोगों ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा, त्यों ही वे खम्मेकी आइमें चली गई। उनकी स्पष्ट और तीत्र बुलाहट सुनते ही रमेशकी सारी विद्वलता न जाने कहाँ चली गई। वह आगे बढ़कर उनके पास जा पहुँचे। ताईजीने आइमेंसे उसी स्पष्ट और उच स्वरसे कहा—गाँगूली महाशयको मना कर हो कि इस तरह उरावें-धमकांचे नहीं। और हालदारजीसे भी मेरा नाम लेकर कह दो कि में सभीको आदर-प्रवेक बुलाकर अपने घर लाया हूँ। सुकुमारीका अपमान करनेकी उन्हें कोई जलरत नहीं थी। हमारे काम-काजके घरमें कोई हो-हला और गाली-गलों न करे। जिन लोगोंको इसमें असुविधा हो, वह और कहीं जाकर वैठें।

वडी मालिकनका यह वहा हुकुम सभी लोगोंने अपने कानोंसे सुना। रमेशको अपने मुँहसे कुछ भी न कहना पढ़ा। यदि उन्हें कहना पढ़ता तो शायद वह कह भी न सकते। इसका जो कुछ फल हुआ, उसे वे खंद होकर देख भी न सके। जब उन्होंने देखा कि ताईजीने सारा भार अपने सिर ले लिया है, तब वे किसी प्रकार अपने नेत्रोंका जल रोककर जल्दीसे एक कोठरीमें जा धुसे। वहाँ उनकी आँखोंसे झर झर आँसुओंकी धारा वहने लगी। आज सवेरेसे ही वे अपने कामोंमें बहुत व्यस्त थे, इसलिए, वे इस बातकी भी खोज-खबर न ले सके कि कौन आया है और कौन नहीं आया। और चाहे जो आवे, परन्तु उन्हें इस बातकी दूरतक भी कल्पना नहीं थी कि ताईजी आ सकती हैं। जो लोग उठकर खड़े हो गये थे, वे बीरे धीरे बैठ गये। सिर्फ गोविन्ट गांगूली और पराण हालदार जड़ होकर खड़े रहे। उस भीड़मेंसे किसीने अस्फुट स्वरसे यहा—चाचा, बैठ जाओ न। खिला-पिलाकर सोलह सोलह पूरियाँ और चार चार जोड़ी सन्देश भला कीन देता है!

पराण हालदार तो धीरे धीरे वाहर हो गये, लेकिन आश्चर्य, गोविन्ट गाँगूली सचमुच ही बैठ गये। हाँ, उनका मुँह अवश्य ही अन्ततक भारी ही बना रहा और जब भोजनके लिए पत्तलें बिछीं, तब देख रेखका बहाना करके वे पिक्त-भोजनमें नहीं बैठे। जिन लोगोंने उनके इस व्यवहारको लक्ष्य किया, उन सबने मन ही मन समझ लिया कि गोविन्द सहजमें किसीको भी न छोड़ेगे। इसके बाद और कोई गड़चड़ी नहीं हुई। उस दिन ब्राझणोंने जो भोजन किया, उसपर बिना आँखों देखे विश्वास करना बहुत ही कठिन है। सभी लोगोंने अपने घरके मनुआ-चचवा और लिल्या-बिया आदि अनुप स्थित लड़कों और लड़कियोंके नामसे जो कुछ बाँधा वह भी कुछ कम नहीं या। सन्ध्याके बाद सब काम-धन्धा खतम हो गया। रमेश सदर दरवाजके बाहर एक अमरूदके पेड़के नीचे अन्य-मनस्क भावसे खड़े थे। उनका मन ठिकाने नहीं था। इतनेमें उन्होंने देखा कि दीन् भट्टाचार्य अपने लड़के-लड़कि-याको साथ लिये, पूरी-मिठाईके मारसे झुके हुए और यथासाध्य सबकी नजर बचाते हुए बाहर निक्ठ रहे हैं। सबसे पहले उनकी लड़की मुनियांकी नजर रमेशपर पड़ी। बह अपराधियोंकी तरह सहमकर खड़ी हो गई और सूखे हुए स्वरसे बोली—चावा, देखो बावूजी खड़े हैं।

मभीको मानों काठ मार गया। उस छोटी लड़कीकी इस एक वातसे ही

रमेशने सब बातें अच्छी तरह समझ लीं। अगर भागनेकी जगह होती तो जायद वे स्वयं ही उस समय वहाँसे भाग जाते। लेकिन भागनेका कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे स्वयं ही आगे बढ आये और हॅसत हुए बोले—मुनिया, ये सब चीज फिसके लिए ले जा रही हैं ?

मुनियाके पास जो छोटी-बड़ी बहुत-सी पोटिलयाँ यीं, उनके बारेमें वह कोई टीक उत्तर न दे सकेगी, इस आगंकासे दीन्ते स्वयं ही जरा-सी सूली हॅसी हॅसकर कहा—महया, महल्लेंम छोटी जातिके बच्चे भी तो हैं। यह बची-खुची झूठन ले जाऊँगा तो उन्हें थोड़ी-बहुत दे सक्ँगा। लेकिन जो हो, भइया, आज मुझे माल्यम हुआ कि क्यों देश-भरके लोग उन्हें मालकिन माँ कहते हैं।

रमेश कोई उत्तर न देकर उनके साथ फाटक तक चले आये और सहसा प्रश्न कर वैठे—क्यों मष्टाचार्यजी, आप तो यहाँका सब कुछ जानते हैं। आप बतला सकते हैं कि इस गाँवमें इतना ईर्ष्या देष क्यों हैं ?

दीनूने साने मुँहसे कुछ आवाज निकाल कर और दो-एक बार गरदन हिला-कर कहा—अरे भइयाजी, हम लोगोंके इस कुआँपुर गाँवमें तो फिर भी बहुत खैरियत है। इधर कई दिन तक मुनियांके मामाके घर रहकर वहाँका जो हाल देख आया हूँ, वह मे तुमसे क्या कहूँ। वहाँ ब्राह्मणों और कायस्थोंके मुक्किल्से बीस घर होंगे; फिर भी गाँव-भरमें चार दल हैं। हरनाथ विश्वासन सिर्फ इसी बातपर अपने सगे भानजेको जेल भेजकर छोड़ा कि उसने बागमेंसे दो-चार विलायती अमड़े तोड़ लिये थे। मह्याजी, सभी गाँवोंमें ऐसा होता है। इसके सिवाय मामले-मकदमोंके मारे सबमें सौ सौ छेद हैं।—मुनिया, जरा हरिधनके हाथसे पोटली तो ले ले। वह थक गया होगा।

रमेशने फिर पूछा—क्यों भट्टाचार्यजी क्या इसका के।ई प्रतिकार नहीं हो सकता ?

भट्टाचार्यने एक टढी सॉस लेकर कहा—भड़्या, इसका प्रतिकार क्या हो सकता है ? यह घोर कलजुग जो ठहरा। लेकिन फिर भी भड़्याजी, मैं एक बात कह सकता हूँ। मुझे तो भिक्षांके लिए बहुत-सी जगहों में जाना पढ़ता है और मुझपर बहुत-से लोग अनुप्रह भी करते हैं। मैंने खूब देखा है कि आप सरीखे युवकों में दया धर्म फिर भी है। अगर नहीं है तो सिर्फ इन साले बुड्डों में। ये लोग जहाँ मौका पाते हैं वहाँ आदमीके गलेपर पैर रखकर खंड़े हो जाते हैं; और जब तक उसकी जीभ इस तरह बाहर न निकल आवे, तब तक उसकी जान नहीं छोड़ते।

यह कहकर दीन्से ऐसे ढगसे अपनी जीभ बाहर निकालकर दिखाई कि रमेशको हँसी आ गई। लेकिन दीन् उस हँसीम शामिल नहीं हुए और वोले— भइयाजी, हँसीकी बात नहीं है, बिलकुल ठीक है। मैं भी अब बहुत बुड्ढा हो गया हूँ, लेकिन—महयाजी, आप तो अँधेरेमें बहुत दूर बढ आये।

रमेशने कहा-कोई चिन्ता नहीं मटाचार्यजी, आप कहते चलें।

दीनूने कहा—भइयाजी, मैं और क्या कहूं! हर गाँव-देहातमें यही हाल है। यह जो गोविन्द गाँगूली है, इस सालेके पापकी बात जवानपर लाऊँ तो प्रायश्चित्त करना पड़े। खेन्सी बाम्हनीने जो कुछ कहा, वह झूठ थोड़े ही कहा था। लेकिन उससे सभी डरते हैं। जाल करनेमें, झूठी गवाही देनेमें, झूठा मुकदमा बनानेमें उसकी जोड़ी नहीं है। लेकिन नेणी बाबू उसकी पीठपर हैं, इसलिए किसीको उसके विरुद्ध एक बात कहनेका भी साहस नहीं होता। बलिक उल्टे यही औरोंको जातसे बाहर करता है।

रभेश बहुत देरतक और कोई प्रश्न किये बिना चुपचाप दीन् के साथ साथ चलते रहे। मारे कोधके उनका मारा शरीर जल रहा था। दीन् आप ही कहने लगे—भइयाजी, आप मेरी बात याद रिलएगा, इस खेन्ती बाम्हनीका सहजर्में छुटकारा नहीं होगा। गोविन्द गाँगूली और पराण हालदार,—दो दो बरोंके लतों को छेइना क्या कोई मामूली बात है १ लेकिन कुछ भी कहो महयाजी, उस औरतमें बड़ी हिम्मत है। और फिर हिम्मत क्यों न हो १ वह फरवी वेचकर अपना गुजारा करती है। सभी घरों उसका जाना-आना है। सबकी सब बातोंका पता रखती है। मैं कहे देता हूँ कि उसके इस तरह पीछे पड़ जानेसे इनकी बदनामीकी इद हो जायगी। मला आप ही वतलाइए कि अना-चार किस घरमें नहीं है। वणी बाबूको भी—

रमेशने इस भयसे कि न जाने यह क्या कहेगा, बीचमें ही रोककर कहा— रहने दीजिए । बढ़े भइयाका जिक्र करनेकी जरूरत नहीं है ।

दीनूने भी अप्रतिम होकर कहा—हाँ रहने दो महयाजी, मैं भी गरीव आदमी हूँ। मुझे किसीकी वातमें पढ़नेकी क्या जरूरत। अगर कोई जाकर वेणी वाबूसे कह दे तो वे मेरा घर ही जलवा—

रमेशने फिर रोककर पूछा—क्यों मद्वाचार्यंजी, आपका घर क्या और भी दूर है ?

दीन्ने कहा--नहीं भइया, ज्यादा दूर नहीं। इस बाँघके पास ही मेरी झीपडी है। अगर किसी दिन--

" आऊँगा क्यों नहीं ! जल्र आऊँगा। अभी तो कल सबेरे फिर आपसे भेट होगी। लेकिन उसके बाद भी बीचमें अपने चरणोंकी धूल दिया कीजिएगा।"

इतना कहकर रमेश वहाँसे लौट पड़े। दीनू मटाचार्यने भी उन्हें अपने अन्तः-करणसे आशीर्वाद दिया, ''मह्या, दीर्घजीवी होओ। अपने पिताकी तरह होओ।'' और तब वे लड़के-बचौंको लिये हुए अपने घरकी तरफ चले गये।

## Ų

इस गाँवमें मोदीकी एक हैं। दूकान मधुपालकी है जो नदीकी तरफ जानेवाले रास्तेपर हाटके एक तरफ है। जब दस-बारह दिन बीत गये और वह अपने बाकी दस रुपये छेने नहीं आया, तब रमेश न जाने क्या सोचकर स्वयं ही एक दिन सबेरे उसकी दूकानपर जानके लिए घरसे निकल पड़े। मधुपालने वड़े ही आद-रके साथ बरामदेमें एक मोदा रखकर उस पर छोटे बावूको बैठाया। छोटे बावूके आनेका उद्देश्य सुनकर वह अवाक् होगया। मधुपालकी इतनी उमर बीत गई थी, लेकिन आज तक उसने न तो कभी अपनी ऑखोसे देखा था, और न सुना ही था कि कोई अपना बाकी रुपया जुकानेके लिए आप ही चलकर आता है। बातोंमें बहुतसे प्रसंग चले। मधुने कहा—मला बावूजी, दूकान कैसे चल सकती है दो आना, चार आना, एक रुपया, सवा रुपया कर करके प्रायः पचास साठ रुपये लोगोंके यहाँ बाकी पड़ गये हैं। कह तो जाते हैं कि अभी दाम दिये जाते हैं लेकिन दो दो मुहीने तक अदा नहीं करते।—कौन १ बेनर्जी हैं क्या ! प्रणाम। कहिए, कब आये १

नेनर्जीके बाएँ हाथमें एक लोटा था और उनके पैरोंके नाखूनों और एडि-योंपर कीचड़के दाग थे, कानपर जनेऊ चढा हुआ था और दािहेन हाथमें अरबीके पत्तेमें लपेटी हुई चार छोटी छोटी चिंगड़ी मछलियाँ थीं। उन्होंने जोरसे एक निःश्वास डालकर कहा—कल रातको आया हूँ। मधु, जरा तमाखू तो पिलाओ।

इतना कहकर बैनर्जीने लोटा हाथसे रख दिया, हाथमेकी मछलियां भी एक त्तरफ रख दीं और कहा—-मधु, तुमने इस लिखा धीवरिनकी अक्किल देखी ? उसने टपसे मेरा हाथ पकद लिया। देखो, देखते देखते कैसा जमाना बदल गया है! अब यह क्या एक पैसेकी चिंगड़ी हैं ? भला ब्राह्मणको ठगकर यह बुढिया कितने दिन पेट मरेगी ? उसका नाश नहीं हो जायगा ? मधुने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा—क्या उसने आपका हाथ पकड़ लिया हु वेनर्जीने एक नार चारों तरफ देखकर और उत्तेजित होकर कहा—िस्पें ढाई पैसे उसके बाकी हैं। लेकिन क्या इसके लिए वह हाट-भरके सामने हमारा हाथ पकड़ लेगी १ भला नताओ, नहीं कीन ऐसा होगा जिसने न देखा हो ! मैंने मैदानसे आकर नटीमें लोटा मॉजा, हाथ-पैर घोये और सोचा कि चलो, जरा हाट भी होता चलें। नह एक दौरीमें मछली लिये नेटी थी। पर मुझसे निःसंकोच कह उटी—महाराज, अन कुछ नहीं है, जो थीं, सब बिक गई। लेकिन हमारी ऑखोम मला, धूल झोंक सकती है १ ज्यों ही मैंने टौरी देखनेके लिए उसपरका कपड़ा हटाया, त्यों ही उसने, चटसे मेरा हाथ पकड़ लिथा। अरे तेरे पहलेके ढाई पैसे और आजका यह एक पैसा, कुल साढ़ तीन पैसे लेकर क्या में गाँव छोड़कर माग जाऊँगा १—क्यों मधु, क्या कहते हो १

मञ्जे भी हामी भरते हुए कहा—अरे महाराज, भला ऐसा कहीं हो सकता है ? बैनर्जीने कहा—-तत्र यही कहो न। इस गाँवमें भला कहीं शासन या न्याय रह गया है ? नहीं तो उसके घर धोत्री, हजाम सत्रका जाना वन्द कर दिया जाता और उसका छप्पर काटकर घर उजाड़ दिया जाता !

अचानक रमेशकी ओर देखकर पूछा — मधु, यह बाबूबी कौन हैं ? मधुने गर्वपूर्वक कहा — ये हमारे छोटे बाबूके छड़के हैं न। अभी उस दिनके दस रुपये वाकी थे। वही देनेके लिए घरसे चलकर यहाँ तक आये हैं।

वैनर्जीन मछलीवालीका अभियोग भूलकर और ऑखं फाइकर देखते हुए कहा — अरे रमश महया हैं, जीते रहो भइया ! मैंने आते ही सुना कि आपने वह काम किया जिसे काम कहते हैं। इस तरहका खिलाना-पिलाना इस तरफ आज तक कभी हुआ ही नहीं। पर इस वातका बड़ा दुःख रहा कि मैं अपनी आँखोसे न देख सका। दो-चार सालोंके फेरमें पडकर कलकत्ते नौकरी करने चला गया या, सो इस दुर्दशाको पहुँच गया। अरे राम राम, वहाँ क्या कोई आदमी रह सकता है १

रमेश चुपचाप बैनर्जीके मुँहकी तरफ देखते रहे। लेकिल दूकानपर और जितने आदमी थे, वे सभी उनकी कलकत्तेवाली यात्राका हाल युननेके लिए बहुत ही उत्सुक हो उठे। तमास्त्र भरकर मधुने हुका बैनर्जीके हाथमें देते हुए पूछा—फिर क्या हुआ ! कोई नेकिरी-चाकरी मिली !

" मिलेगी क्यों नहीं। क्या मैने कोदों देकर लिखना-पदना सीखा है ?

लेकिन नौकरी मिलनेसे ही क्या होता है ? वहाँ रह कीन सकता है ! जैसा धूओं, वैसा ही कीचड़ । अगर तुम घरसे वाहर निकलो और गाड़ी-घोड़ेके , नीचे न टव जाओ और सही-सलामत घर लौट आओ, तो समझना कि तुम्हारे वापने वडा पुण्य किया था!"

मधु कभी कलकत्ते नहीं गया था। केवल एक नार गवाही देनेके लिए मेदिनीपुर अवस्य देख-आया था। उसने बहुत ही चिकत होकर कहा— अरे यह आप क्या कहते हैं!

वैनजीने कुछ हँसकर कहा — जरा अपने रमेश बाबूसे पूछो कि मैं सच कहता हूँ या झूठ। नहीं मधु, अब चाहे मुझे यहाँ खानेतकको न मिले, यहाँ मैं अपने पेटपर हाथ रखकर यों ही पड़ा पड़ा मर जाऊँ सो अच्छा। लेकिन अब कोई परटेस जानेका नाम भी मेरे सामने न ले। अगर मैं कहूँगा तो तुम्हें विश्वास न होगा कि वहाँ सोआ, पालक, घनियाँ, मिर्च, अमड़ा तक खरीद त्वरीट कर खाना पड़ता है। भला बतलाओ, तुम खरीदकर खा सकोंगे ? इस एक ही महीनेमें बिना खाये बीमार चूहेकी तरह हो गया हूँ। दिन-रात पेट गड़ गड़ करता है, कलेजा जलता रहता है, दिल घबराता रहता है। भागकर जब वहाँ आया, तब कहीं जानमें जान आई। नहीं भइया, नहीं, अपने गाँवमे रहकर जो कुछ मिलेगा, एक बार साँझको खा लूँगा और वह भी नहीं मिलेगा तो अपने बाल-क्चोंको साथ लेकर भीख माँग लूँगा। ब्राह्मणकी ओला के लिए इसमें कोई लजाकी बात भी नहीं। लक्ष्मीमाई मरे सिर आँखोंपर हैं, लेकिन कभी कोई परदेस न जाय!

जब बैनर्जीकी यह कहानी सुनकर सब लोग भयसे अवाक् हो गये, तब बे उठकर वहाँ जा पहुँचे जहाँ दूकानपर तेलका बरतन रखा हुआ था और पली उठाकर बरतनमसे कोई छटाक-भर तेल निकालकर बाएँ हाथकी हथेलीपर रखा। फिर उसमेसे आधेके लगभग नाक और कानोंके गढोंमें डाला, बाकी आधा अपने सिरपर उलटकर मल लिया और तब कहा—बहुत देर हो गई। अब नहाकर घर चलना चाहिए। मसु, एक पैसेका नमक तो दे दो। पैसा तीसरे पहर दे जाऊँगा।

मबु यह कहता हुआ, '' फिर वही तीसरे पहर ?'' अप्रसन्न मुखसे नमक देनेके लिए उटा । वैनर्जीने गर्दन वढाकर देखा और विस्मय तथा अप्रसन्नताके भावसे कहा—मधु, तुम लोगोंको हो क्या गया है ? यह तो मुँहपर थप्पड़ मारकर पैसा छीन लेना है। देखूँ ? इतना कहकर बैनर्जीने स्वय ही आगे बढकर एक मुट्टी नमक और मी उठाकर पुढ़ियामें डालकर उसे झपट लिया। इसके बाद रोटा उठाकर रमेशकी ओर देखा और कुछ मुस्कराते हुए कहा—भइयाजी, यह एक ही तो रास्ता है। चलिए, बात-चीत करते चलेंगे।

रमेश भी " चलिए" कहकर उठ खड़े हुए। मधुने कुछ ही दूर खड़े होकर करण स्वरसे कहा—वैनर्जी महाराज, वह आटेका पाँच आना पैसा क्या—

वैनर्जी विगइ पड़े—क्यों जी मधु, अब तो दोनों समय आना-जाना रहेगा, क्या तुम लोगोंकी ऑंखमें जरा भी लिहाज नहीं रह गया ? जब उन सालोंके फेरमें पड़कर फलकत्ते आने-जानेमें पाँच रुपये पानीमें वह गये, तभी तुम्हारे तकादा करनेका समय हुआ ? इसीको कहते हैं किसीका सर्वनाश और किसीका पूसमास । देखते हो महया रमेश, इन लोगोंका न्यवहार !

मधु सकुचित-सा होकर दवी जवानसे बोला--- बहुत दिनोंका--

" हो बहुत दिनोंका । अगर इस तरह तुम समी मिलकर पीछे पड़ जाओगे त्तव तो फिर गाँवमें रहना ही मुक्किल हो जायगा।"

इतना कहकर एक तरहसे नाराज ही होकर बैनर्जी अपना सामान लेकर चले गये।

रमेश वहाँसे लैटकर अपने मकानके दरवाजेपर पहुँचे ही थे कि एक भले आदमी घवराकर अपने हाथका हुका एक तरफ रखकर आगे बढे और उन्होंने छककर प्रणाम किया। फिर उठकर कहा—मेरा नाम वनमाली पाण्डे हैं। मैं आप लोगोंके स्कूलका हेड मास्टर हूँ। मै दो बार आ चुका हूँ। पर आपके दर्शन नहीं हुए। इसलिए—

रमेशने आदरपूर्वक उनसे कुरसीपर बैठनेके लिए कहा। लेकिन वह अदब-कायदेसे खड़े ही रहे और बोले—की, मैं तो आप लोगोंका नौकर हू।

एक तो उनकी अवस्था अधिक थी, और फिर वे एक विद्यालयके शिक्षक थे। उनके इस अधिक विनीत और कुण्ठित न्यवहारसे रमेशके मनमें कुछ अश्रद्धाका माव जामत हुआ। उन्होंने किसी मक्तार आसन महण करना स्वीकार न किया और खड़े ही खड़े अपना वक्तन्य सुनाना ग्रुरू कर दिया — इस तरफ यही एक बहुत छोटा-सा स्कूछ है। सुकर्नी और घोपालके प्रयत्नसे इसकी स्थापना हुई थी। इसमें तीस चालीस लड़के पढ़ते हैं। कोई कोई दो टो और तीन तीन कोस दूरसे भी आते हैं। योड़ी वहुत सरकारी सहायता भी मिलती

है। लेकिन फिर भी स्कूल चलना नहीं चाहता। रमेशको याद आया कि लड़कपनमें मैंने भी कुछ दिनों तक इस स्कूलमें पढ़ा था। पाण्डेजीने बतलाया कि अगर छप्पर फिरसे न छाया जायगा तो अगली वरसातमें कोई स्कूलके अन्दर न बैठ सकेगा। लेकिन इसकी चिन्ता तो कुछ बादमें भी की जा सकती है। इस समय सबसे बदकर चिन्ताकी बात यह है कि इघर तीन महीनेसे किसी शिक्षकको तनख्वाह नहीं दी गई है। इसलिए अब कोई अपने घरका खाकर लंगलके भैंसे नहीं हाँक सकता।

स्कूलकी बातमे रमेश बिलकुल सजग हो गये। वे हेडमास्टर साहवको अपने साथ लेकर बैटकमें चले गये और वहाँ उनसे एक एक करके सब हाल पूछने लगे। स्कूलमे चार शिक्षक हैं। उन लोगोंने बहुत अधिक परिश्रम करके औसतन दो दो लड़के हर साल माइनर परीक्षामें पास कराये हैं। उनके नाम और पते आदि पाण्डेजी इस तरह सुना गये, मानों कण्ठ कर रक्खे हों। लड़कोंसे जो फीस वस्त्ल होती हैं, उससे नीचेंके दो शिक्षकोंकी तनख़्वाहका काम किसी तरह चल जाता है; और सरकारी सहायतासे और एक मास्टरका काम चल जाता है। सिर्फ एक आदमीकी तनखाह गाँवके और आसपासके लोगोंसे चन्दा करके इकड़ी की जाती है। यह चन्दा करनेका मार भी मास्टरोंपर ही है। इधर लगातार चार महीनोंसे घर घर घूपनेपर और एक एक आदमीके यहाँ आठ आठ और दस दस फेरे लगानेपर भी वे सवा सात रुपयेसे अधिक वसूल नहीं कर सके हैं।

यह सुनकर रमेश स्तंम्भित हो गये। वे सोचने लगे कि पाँच छः गाँवोंके वीचमें यही एक स्कूल है और इन पाँच-छः गाँवोंमें चार महीने तक घूमने पर वसूल हुए है सिर्फ सवा सात रुपये! रमेशने पूछा—आपकी तनख्वाह कितनी है ?

मास्टर साहवने कहा—रसीद तो छन्त्रीस रुपयेकी देनी पड़ती है, लेकिन मिलते हैं सिर्फ तेरह रुपये पन्द्रह आने।

रमेशकी समझमें यह पहेली बिलकुल नहीं आई, इसलिए वे मास्टर साहबका मुँह देखने लगे। मास्टर साहबने उनके मनका भाव समझकर कहा—सरकारी हुकुम ही ऐसा है, इसलिए छन्त्रीस स्पयेकी रसीद लिखकर स्कूलोंके डिप्टी इन्स्पेक्टर साहबको दिखलानी पड़ती है। नहीं तो सरकारी सहायता बन्द हो जाय ! यह तो सभी जानते हैं । आप किसी भी विद्यार्थीसे 'पूछकर जान सर्केंगे कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ।

रमेक्षने कुछ देर तक चुप रहनेके बाद पूछा—इससे विद्यार्थियोंके सामने आपके सम्मानकी हानि नहीं होती ?

मास्टर साहब लिब्बत होकर बोले—क्या करूँ रमेगबाबू, बेणी बाबू तो इतना भी देनेको राजी नहीं हैं।

रमेशने कहा - मालुम होता है कि वही कर्त्ता-घर्ता हैं।

मास्टर साहबको कुछ दुविधा तो जरूर हुई, लेकिन, वे 'नहीं 'तो कर ही न सकते थे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे बतलाया कि वह भेकेटरी तो हैं, लेकिन कभी एक पैसा भी अपने पाससे खर्च नहीं करते। हैं, यदु मुकर्जीकी कन्या बिलकुल लक्ष्मी हैं। यदि उनकी कृपा न होती तो स्कूल कभीका वन्द हो गया होता। पहले तो उन्होंने आगा दिलाई थी कि वे इस साल अपने खर्चसे छप्पर छवा देंगी। लेकिन फिर न जाने क्यों एकाएक उन्होंने हाथ खींच लिया और सारी सहायता बन्द कर दी।

रमेशने कुन्इल-वश रमाके सम्बन्धमें और भी कई प्रश्न किये और तब अन्तमं पूछा—उनका एक भाई भी तो इस स्कूलमें पढ़ता है ?

मास्टर साहबने कहा-वही यतीन ? हाँ, पढता क्यों नहीं है।

रमेशने कहा—अच्छा, अब आपका स्कूलका समय हो गया है। आज आप जायँ। मैं कल आपके स्कूलमें आर्ऊंगा।

" जो आजा।" कहकर हेंड मास्टर साहबने फिर एक बार रमेशको प्रणाम किया और जबरदस्ती उनके चरणोंकी वृत्र सिरसे लगाकर चल दिये।

## Ę

विश्वेश्वरीकी उस दिनकी बात उसी दिन आस-पासके दस-पाँच गाँवों में फैल गई थी। वेणी स्वय किसीके मुँहपर कोई कड़ी बात नहीं कह सकते थे, इसलिए वे नाकर मौसीको बुला लाये थे। सुनते हैं कि किसी जमाने में तक्षक नागने अपना दाँत गड़ाकर पीपलका एक वहुत बड़ा बुझ नलाकर बिलकुल राख कर दिया था। यह मौसी भी उस दिन सबेरे घर आकर नो विष उगल गई, उससे विश्वेश्वरीका रक्त-माँसका शरीर, चाहे इसलिए कि वह काठका नहीं या और चाहे इसलिए कि उस जमाने में और इस नमाने में बहुत अन्तर

हो गया है, जलकर राख नहीं हुआ। विश्वेश्वरीने सारा अपमान चुपचाप सहन कर लिया, क्यों कि, यह उनसे छुपा न था कि यह सब उनके पुत्रके द्वारा ही घटित हुआ था। वह सोचती थीं कि अगर मैंने कोचमें आकर एक बातका भी जवाव दिया, तो इस स्त्रीके भुँहसे सबसे पहले मेरे लड़केकी ही बात प्रकट हो जायगी और शायद वह रमेशके कानों तक जा पहुँचेगी। इसी लजाके मारे विश्वेश्वरी उतनी देरतक विलकुल काठकी तरह बैठी रहीं।

लेकिन गाँव-देहातमें कोई बात छिपी नहीं रहती। रमेशने भी मुन ली। अपनी ताईके सम्बन्धमें आरम्भसे ही उनके मनमें उत्कण्ठा थी, और उन्हें यह आशंका भी यी कि मेरे कारण माता और पुत्रमें कुछ कलह अवस्य होगी । लेकिन वेणी बाहरसे एक आदमीको अपने घरमें बुलाकर उससे अपनी मॉका अपमान और निर्यातन करावेंगे, उन्हें यह वात वहुत ही अनोखी और दुनियासे न्यारी जान पड़ी; और इसके बाद तुरन्त ही उनके कोघकी अग्नि मानों उनका ब्रहा-रन्ध्र मेदकर जलने लगी। होचा कि मुझे इसी समय उस चरमें पहुँचना चाहिए और वहाँ जो कुछ खरी-खोटी मुँहमें आवें, सब वेणीको सुना आना चाहिए, क्योंकि, जो आदमी इस तरह अपनी माताका अपमान करा सकता है, उसका अपमान करते समय किसी बातका विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बाद ही खयाल आया कि यह ठीक नहीं, क्योंकि, इससे ताईजीके अपमानकी मात्रा और बढेगी ही, कुछ कम नहीं होगी । उस दिन दीनूसे और कल मास्टर साहबसे रमाके सम्बन्धकी कुछ बाते मुनकर उसके प्रति उनके मनमे श्रद्धाका कुछ भाव उत्त्वल हुआ था। जव उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि इस चारों तरफ फैली हुई परिपूर्ण मूढता और कदर्य खुद्रतामें एक ताईजीके हृदयको छोड़कर वाकी सारा गाँव ही अन्वकारमे ह्या हुआ है, तत्र इस मुखर्जीके घरकी तरफ देखकर ही उन्होंने प्रकाशका आमास पाया था, फिर चाहे वह आभास कितना ही तुच्छ और क्षुद्र क्यों न हो। उससे उनके मनमें बहुत आनन्द हुआ था,। लेकिन आज फिर इस घटनासे रमाके प्रति उनका सारा मन वृणा और वितृण्णासे भर गया। उनके मनमें इस विषयमे तनिक भी सन्देह नहीं रह गया कि इन दोनों मौसी और वहनौतिनने मिल कर वेणीका साथ दिया है और ताईजीके साथ यह अन्याय किया है। लेकिन बहुत कुछ सोचनेपर भी उनकी समझमें यह न आया कि मै इन दोनों स्त्रियोंके विरुद्ध अथवा स्वयं वेणीको ही किस प्रकार अयवा क्या दंड दे सकुँगा।

इसी वीचमे एक और घटना हो गई। कई जायदाट अमीतक ऐसी थीं जो मुखर्जी और घोषाल वशों में बॅटी नहीं थीं। आचार्यों के घरके पिछवाड़े गड़ नामका जो ताल था, वह भी इसी प्रकार दोनों की साझे की सम्पत्ति था। किसी समय बहुत बड़ा था, लेकिन मरम्मत और सफाई न होने के कारण पटता पटता अब एक मामूली-सी गढ़ैया के रूपमें ही रह गया था। अच्छी मछल्यों न तो बाहरसे लाकर छोड़ी जाती थीं, और न उसमें थीं। आपसे आप जो एक दो तरहकी मामूली मछल्यों पैदा होती थीं, वही होती थीं। भैरव हाँ फते आ पहुँचे। बाहर चंडी मडपके पास ही घरके कारिन्दे गोपाल सरकार वैठे हुए बही खाता लिख रहे थे। भैरवने घवराकर कहा—रारकार महाशय, आपने अपने आदमी नहीं भेजे १ गड़की मछल्यों पकड़ी जा रहीं हैं।

सरकारने कानपर कलम खोंसते हुए सिर उठाकर पृछा-कौन पकडवा रहा है?

भैरवने कहा—और कौन पकड़वावेगा १ वेणी बाबूका नौकर खड़ा है। मुखर्जीका पछैयाँ दरवान भी है। मैं अभी देखता आ रहा हूँ। छिर्फ आपके यहाँका ही आदमी नहीं है। जल्दी किसीको भेजिए।

लेकिन गोपालने विना कुछ भी चंचलता प्रकट किये कहा—हमारे बाबूबी मास-मञ्ली नहीं खाते।

गोपालने कश—–इम सब लोग जरूर चाहते हैं। और अगर बंद्र बाबू जीते होते तो वह भी जरूर चाहते लेकिन रमेश वाबू कुछ और ही तरहके आदमी हैं।

मैरवने कहा-वह न खायँ तो इससे क्या होता हैं। लेकिन अपना हिस्सा तो लेना चाहिए।

्जव इस वातपर गोपालने मैरवके मुखपर आश्चर्यका चिह्न देखा, तब उन्होंने हॅसते हुए और कुछ चुटकी लेते हुए कहा—आवार्यजी, यह तो सड़ी-सी हो-चार मछालयोंकी बात है। उस दिन हाटके उत्तर तरफवाला वह बड़ा इमलीका पेड़ काटा गया था। उन दोनों घरोंने उसे आपसमें मिलकर बाट लिया और हम लोगोंको उसमेंसे एक छिलका भी न मिला। मैंने तुरत्त ही आकर बाब्जीको सब बार्त बतलाई। वह किताब पढ रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक बार जरा-सा सिर उठाकर देखा और कुछ मुस्कराकर फिर किताब पढने लग गये। मैंने पूछा भी कि सरकार, क्या करना चाहिए। लेकिन हमारे रमेश बाबूको फिर जरा-सा सिर उठानेकी भी फुरसत न मिली। जब मैंने कई बार जोर देकर कहा, तब उन्होंने किताब मोडकर रख दी और एक बार

उनासी लेकर कहा—लकड़ीके लिए कहते हो ? क्या हमारे यहाँ इमलीका और कोई पेड नहीं है ?—सुन लिया आपने ? मैंने कहा मी कि है क्यों नहीं। लेकिन जो अपना वाजिन हिस्सा है, वह क्यों छोड़ा जाय और कौन इस तरह अपना हिस्सा छोड देता है ? रमेश वानूने कितान और भी कुछ मोड़कर रख़ दी और कोई पाँच मिनट तक ज़ुप रहनेके बाद कहा—यह तो ठीक है। लेकिन दो-चार तुच्छ लकडियोंके लिए झगड़ा नहीं किया जाता।

भैरवने बहुत ही चिकत होकर कहा—अरे! आप यह क्या कह रहे हैं १ गोपाल सरकारने मुस्कराकर जरा िसर हिलाकर कहा—आचार्यजी, मैं जो कुछ कहता हूँ, बिलकुल ठीक कहता हूँ। मैंने उसी दिन सब समझ लिया। अब क्यों न्यर्थ बार बार कहा जाय १ इस छोटे घरकी लक्ष्मी तो तारिणी घोषालके साथ ही अन्तर्धान हो गई।

भैरवने कुछ देर तक चुप रहनेके बाद कहा—लेकिन वह ताल मेरे घरके पिछवाड़े है। इसलिए मुझे तो यहाँ आकर खबर करनी ही चाहिए।

गोपालने कहा—तो फिर महाराज, अच्छी बात है। आप ही जाकर उन्हें जरा इसकी खबर कर दीजिए। दिन-रात कितावें पढते रहनेसे और पट्टीदारोंसे इस तरह डरनेसे कहीं जमीन-जायदादकी रक्षा होती हैं? गोविन्द मुकर्जीकी लड़की तो औरत है। लेकिन वह मी इनकी बातें सुनकर हँसती है। उस दिन उसने गोविन्द गॉगूलोंको बुलाकर कुछ हॅसी उड़ाते हुए कहा था—आप जाकर रमेश बावूसे कह दीजिए कि वह अपनी सारी जायदाद हमारे हाथ सोप दें और हमसे कुछ महीना ले लिया करें। मला, इससे बढ़कर लज्जाकी और कौन-सी बात हो सकती हैं?

इतना कहकर गोपाल सरकार मारे क्रोध और दुःखके मुँह विचकाकर फिर अपने काममें लग गये।

घरमें कोई स्त्री तो यी ही नहीं । सन जगह खुला दरबार था । मैरवने अन्दर पहुँचकर देखा कि रमेश सामनेवाले वरामदेमें एक टूटी हुई आराम-कुरसीपर लेटे हैं। रमेशको उनके कर्त्तन्य पालनके लिए उत्तेजित करते हुए भैरवने सम्पत्तिकी रक्षाके सम्बन्धमें एक साधारण-सी भूमिका बाँघकर ज्यों ही असल बात वतलाई, त्यों ही रमेश बन्दूककी गोली खाकर सोये हुए बाधकी तरह गरजकर बोले—क्या रोज रोज हमारे साथ इसी तरहकी चालवाजी हुआ करेगी? भजुआ! उनका यह नितान्त अभावनीय और अप्रत्याशित उग्र भाव देखकर भैरव घवरा गये और वे कुछ भी न समझ सके कि यह चालवाजी किसकी है। भजुआ गोरखपुर जिलेका रहनेवाला रमेशका अत्यन्त वलवान् और विश्वास-पात्र नौकर था। लाठी चलानेमें वह रमेशका चेला था। रमेशने लाठी चलाना आप भी सीखा था और अपना हाथ पका करनेके लिए उन्होंने यह विद्या भजुआको भी सिखलाई थी। मजुआके आते ही रमेशने उसे कहा हुकुम सुनाया कि जाकर सब मछलियाँ छीन लाओ। और अगर कोई रोके तो उसे सिरके बाल पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ और अगर यह न हो सके तो कमसे कम उसके दाँतोंका एक जबड़ा तो जरूर ही तोड़ आओ।

भजुआ तो यही चाहता था। वह अपनी तेल पिलाई लाठी लानेके लिए चुपचाप अन्दर चला गया। यह देखकर भैरव मारे डरके कॉपने लगे। वह बगालके तेल-पानीके आदमी थे। चीख-पुकार और वक-सकसे तो वे बिलकुल नहीं डरते थे। लेकिन जब वह बलवान पछैयाँ नौकर बिना कुछ कहे-सने सिर्फ एक बार सिर हिलाकर चला गया तब मारे चिन्ताके उनका तालु तक सूख गया। उन्हें याद आ गया कि जो कुत्ता भूकता नहीं है, वह जरूर काटता है। भैरव वास्तवमें ग्रुमचिन्तक थे। इसीलिए वह जतलाने आये थे कि अगर ठीक समय मौकेपर पहुँचकर कुछ सकार-बकार और चीख-पुकार की जायगी तो कुछ छोटी-मोटी मछलियाँ घर लाई जा सकेंगी। भैरव स्वय भी इसमें सहायता करनेकी सोचकर आये थे। लेकिन कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। गाली-गलौजके रास्ते कोई गया ही नहीं। उस मालिकने एक बार ललकार दिया और नौकरने जवान तक नहीं हिलाई, यह सीघा लाठी लाने चला गया। भैरव ठहरे गरीव आदमी। फीनदारीमें फॅसनेका उनमें साहस भी नहीं या और इच्छा भी नहीं थी। योड़ी देर बाद भजुआ हाथमें एक लयी और मोटी लाठी लिये हुए निकला। पहले तो उसने वह लाठी माथेसे लगाई और तव दूरसे ही रभेशको नमस्कार करके वह चलने लगा। मैरव अचानक रोने लगे और रमेशके दोनो हाथ पकड़कर बोले-अरे भन्जू, इक जाओ । जाना मत ।---भइया रमेश, माफ करो । मैं गरीव आदमी हूँ। मेरी जान नहीं बचेगी।

रमेशने चिद्कर अपने हाथ छुड़ा लिये। उनके आश्चर्यकी सीमा न रही। मजुआ लौट पड़ा और अवाक् होकर खड़ा हो गया। भैरव रुआसे गलेसे कहने लगे—भइया, यह वात लिपी नहीं रहेगी। अगर वेणी वावू मुझसे विगड़ गये तो फिर एक दिनको भी मैं जीता नहीं वचूँगा। मेरा घर बार तक जला डाला जायगा। तब ब्रह्मा और विष्णु भी आकर मेरी रक्षा न कर सकेंगे

रमेश सिर नीचा करके और स्तन्ध होकर बैठ गये। गोर मुनकर गोपाल सरकार अपना वही खाता छोड़कर आ पहुँचे। उन्होंने घीरेसे कहा—हाँ भइयाजी, इनका कहना ठीक है।

लेकिन रमेशने उनकी वातका भी कोई उत्तर न दिया। सिर्फ हाथसे उन्होंने भजुआको अपने कामपर जानेका इशारा कर दिया और आप चुपचाप अन्टर चले गये। उनके हृदयम भैरव आचार्यका यह हद दरजेका हर और उसके कातर वचन भीषण झंझाकी तरह प्रवाहित होने लगे और इसे केवल अन्तर्यामीने ही देखा।

9

" क्यों रे यतीन, खेल रहा है। स्कूल नहीं जायगा ?"
" बहन, हमारे यहाँ आज और कल दो दिनोंकी छुट्टी है।"

मोंधीने यह मुनकर अपना कुत्सित मुख और भी विकृत करके कहा—आग च्यो ऐसे स्कूटों जहाँ महीनेमें पन्द्रह दिन छुट्टी हुआ करती है। फिर भी तुम टक्तके पीछे इतने रुपये खरच करती हो! में होती तो आग लगा देती।

इतना कहकर मौसी अपने कामसे चली गई। जो लोग मौसीको सोलह आने मिण्यावादिनो कहकर चारों तरफ उसकी वदनामी करते फिरते हैं, वे भूल करते हैं। वह इस तरहकी एकाध सच बात भी कह सकती थी और आवश्य- कता पहनेपर दूसरोंसे कहनेमें भी पीछे हटनेवाली नहीं थी। रामने अपने छोटे भाईको अपने पास खींच लिया और धीरेसे पूछा—क्यों रे यतीन, आज किस बातकी छुटी है ?

यतीन्द्र अपनी वहने के साथ सटकर खड़ा हो गया और कहने लगा—हमारे न्कूलके ऊपर नया छप्पर जो छाया जा रहा है! इसके बाद सफेदी भी होगी। न जाने कितनी कितों आई हैं चार पाँच कुरिसयाँ और टेबुल, एक आलमारी और एक बहुत बड़ी बड़ी आई है। बहन, एक दिन तुम भी चलकर देख आओ न। रमाने बहुत ही चिकत होकर कहा—अरे त् क्या कह रहा है! यतीन्द्रने कहा—हाँ बहन, मैं बिलकुल ठीक कहता हूँ। रमेश बाबू आये हैं न। बही यह सब कर रहे हैं।

इसके आगे वह वालक अभी कुछ और भी कहना चाहता था कि सामनेसे मौसीको आते देखकर रमा उसे जल्दीसे लेकर अपनी कोठरीके अन्दर चली गई। उसने अपने छोटे भाइकी बहुत प्यारसे अपने पास बैठाकर और उससे प्रदन कर करके रमेश और स्कूलके बारेमें बहुत-सी बातें जान लीं। यह भी सुना कि वे स्वय भी नित्य आकर घण्टे दो घण्टे पढा जाते हैं। फिर अचानक पूछ चैठी—क्यों यतीन्द्र, वह तुसे पहचानते हैं ?

वालकने सिर हिलाकर कहा-हाँ।

" तू उन्हें क्या कहकर पुकारता है ? "

अब यतीन्द्र कुछ मुश्किलमें पढ़ गया। क्योंिक अभी तक इतनी अधिक धिनष्ठताका सौभाग्य और साइस उसे नहीं हुआ था। उनके स्कूलमें आत ही दौदंण्डप्रताप हेडमास्टर साइब भी जिस प्रकार चुपचाप अलग खड़े हो जाते थे, उसे देखकर छात्रोंके भय और विस्मयकी कोई सीमा नहीं रह जाती थी। पुकारना तो दूर, कोई हिम्मत करके उनके मुँहकी और देख भी न सकता था। लेकिन अपनी बड़ी बहनके सामने यह स्वीकार करना भी तो सहज नहीं था! लड़कोंने सुना था कि सब मास्टर उन्हें 'छोटे वाबू' कहते हैं। इसीलिए उसने कुछ बुद्धि खरच करके कहा—हम सब उन्हें 'छोटे वाबू' कहते हैं।

लेकिन उसके मुलका भाव देखकर कोई बात रमाके समझनेसे बाकी न रह गई। उसने अपने भाईको और भी अपनी गोदकी तरफ खींचकर हॅंसते हुए कहा—छोटे बाबू क्या होता है रे । वह तो तेरे महया होते हैं। जिस तरह वेणी बाबूको तू वड़े भहया कहकर पुकारता है, उसी तरह उन्हें 'छोटे भह्या ' कहकर क्यों नहीं बुखाता ?

वालक मारे विस्मय और आनन्दसे चंचल होकर बोला—वे हमारे भइया होते हैं! सच कहती हो वहन १

'' हॉ, महया तो होते ही हैं।''

इतना कहकर रमा कुछ हँसी। लेकिन अब यतीन्छको रोक रखना मुक्किल हो गया। वह चाहता या जितनी जल्दी हो सके, मैं यह खबर अपने सभी धगी-साथियों तक पहुँचा दूँ। लेकिन स्कूल तो वन्द है, दो दिन उसे जैसे-तैसे धैर्य घारण करना ही पड़ेगा। तो भी जो लड़के आस-पास रहते हैं, उन सबको खबर दिये बिना कैसे रहे ? उसने फिर निकलनेके लिए छटपटाकर कहा—तो अब जाऊँ वहन ?

हेकिन रमाने यह कहकर उसे रोक रखा कि इस समय त् कहाँ जायगा। जब यतीन्द्र जा न सका, तब कुछ देर तक तो अप्रसन्न मुखसे चुप बैठा रहा, फिर पूछा—बह इतने दिनों तक कहाँ थे !

रमाने प्रेमपूर्ण स्वरमें कहा—इतने दिनों तक ने पढ़नेके लिए पर-देस गये थे। बड़े हो नाओंगे, तब तुम्हें भी इसी तरह पढ़नेके लिए पर-देस जाकर रहना पड़ेगा। तुम मुझे छोड़कर अकेले पर-देसमें रह सकोंगे यतीन ?

इतना कहकर रमाने फिर अपने माईको खींचकर गलेसे लगा लिया। बालक होनेपर भी अपनी बहनके स्वरमें एक प्रकारके परिवर्तनका अनुमव करके वह आश्चर्यपूर्वक उसके मुँहकी ओर देखता रह गया। बात यह थी कि रमा यद्यपि अपने भाईको प्राणींसे भी बढ़कर चाहती थी, तो भी उसकी वातों और ग्यवहारमें इस प्रकारका आवेग-उच्छ्वास पहले कभी प्रकट नहीं होता था।

यतीन्द्रने पूछा—क्यों वहन, छोटे महयाकी सारी पढाई पूरी हो गई है ? रमाने भी उसी प्रकारके स्नेहपूर्ण स्वरमें उत्तर दिया—हाँ, वह अपनी सारी पदाई खतम करके आये हैं।

यतीन्द्रने फिर पूछा-तुमने कैसे जाना १

उत्तरमें रमाने सिर्फ एक ठण्ढी साँस लेकर सिर हिला दिया। वास्तवमें इस सम्बन्धमें वह अथवा गाँवका और कोई आदमी कुछ भी नहीं जानता था। यह बात भी नहीं थी कि उसका अनुमान विलक्कल ठीक ही हो। लेकिन फिर भी किसी प्रकार उसे यह निश्चय मालूम हो गया था कि जो आदमी दूसरोंके लड़कोंको पढाने-लिखानेके लिए इतनी छोटी अवस्थामें ही इतना अधिक सचेतन हो गया है, वह स्वयं किसी तरह मूर्ल नहीं हो सकता।

लेकिन यतीन्द्रने इस बारेमें कोई निरह नहीं की। इसी बीच उसके मनमें एक और प्रश्न उठा और उसने चटसे पूछा—क्यों बहन, छोटे भइया हमारे यहाँ क्यों नहीं आते ! वेड़े भइया तो रोज आते हैं।

यह प्रश्न एक आकिस्मिक तीव्र न्ययाके समान रमाके सारे शरीरमें विद्युत्के वेगसे प्रवाहित हो गया। फिर भी उसने हॅसकर कहा—तुम उन्हे अपने घर बुलाकर नहीं ला सकते ? "तो अभी चला जाऊँ बहन ?" इतना कहकर यतीन तुरन्त उठकरं खड़ा हो गया।

" अरे त् भी निरा पगला है।" कहकर रमाने अपने मयसे ब्याकुल दोनों हाथ बढ़ाकर उसे जोरसे पकड़ लिया। उसने यह कट्टते हुए उसे प्राणपणसे अपने कलेजेसे चिपटा लिया—खबरदार यतीन्द्र, कभी ऐसा काम मत करना!

यतीन्द्र यद्यपि अभी बालक था, फिर मी जब उसने स्पष्ट अनुभव किया कि बहनका कलेजा घटक रहा है, तब वह बहुत आश्चर्यसे उसके मुखकी ओर देखकर चुप हो गया। एक तो उसने पहले कभी बहनको ऐसा करते देखा नहीं था; तिसपर यह जानकर कि छोटे बाबू हमारे छोटे भहया हैं जब उसके मनकी गति पूर्ण रूपसे किसी और ही तरफ हो गई थी तब उसकी समझमें यह बात किसी तरह आई ही नहीं कि बहन क्यों उन्हें इतना डरती है। इसी समय मौसीकी तीक्ष्ण पुकार कानोंमें पडते ही यतीन्द्रको छोडकर रमा जब्दी उटकर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देरमें मौसी आप आकर दरवाजेपर खड़ी हो गई और कहने लगी—में तो समझती थी कि रमा घाटपर नहाने गई है! आज एकादशी है, इसलिए क्या इतना दिन चढ़ आनेपर भी माथेमें तेल जल नहीं पडेगा ! मुँह सूखकर विलक्षण काला हो गया है।

रमाने कुछ जोर लगाकर इँसते हुए कहा—मौसी, तुम जाओ। मैं अभी जाती हैं।

" और कव जाओगी १ बाहर आकर तो देखो, मछ्लीका हिस्सा-बाँट कर-नेके लिए वेणी आया है ।"

मछलीका नाम सुनते ही यतीन्द्र वहाँसे भागा। रमाने आँचलसे इस तरह अपना मुँह पोंछ लिया कि मोसीको कुछ भी पता न चला और तब वह भी पीछे पीछे चलकर बाहर आ पहुँची। ऑगनमें खूब कोलाहल मचा हुआ या। मछलियाँ कुछ कम नहीं पकडी गई थीं। एक बडा दौरा भरा हुआ या। उसका हिस्सा-बाँट करनेके लिए वेणी बावू खुद ही आकर हाजिर हो गये थे। महछेके लडकी लडके साथ साथ साकर चारों तरफसे घेरकर हुआ मचा रहे थे।

इतनेमें किसीके खाँसनेका शब्द सुनाई पड़ा और उनके बाद ही धर्मदास लाठी टेकते हुए और यह कहते हुए आ पहुँचे—वेणी, क्या आज मछल्यिँ। पक्षडी गई हैं ? वेणीने अप्रसन्नतासे कहा—ज्यादा कहाँ पकड़ी गई ! और फिर घीवरको पुकारकर कहा—अब देर क्यों कर रहा है रे ! जल्दीसे दो हिस्से कर डाल । घीवर हिस्से लगाने लगा। इतनेमें गोविन्द गाँगूर्ली यह कहते हुए वहाँ आ पहुँचे—क्या हो रहा है रमा, इधर कई दिनोंसे आ नहीं सका। सोचा कि चलकर जरा बेटीकी खबर लेता जाऊँ।

रमाने मुस्कराकर कर कहा-आइए।

गाँगूली यह कहते हुए आगे वढे, ' अरे आज इतनी भीड़ क्यों लगी है ?' और फिर अचानक मानों आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले—ओइ, यह वात है ! मछलियाँ तो कुछ कम नहीं पकड़ी गईं। जान पड़ता है वड़े तालमें जाल डाला गया था ?

उनके इन सब प्रश्नोंका उत्तर देना सभीने न्यर्थ समझा और वे मछलियोंके यटवारेमें लगे रहे। थोड़ी देरमें वह निबट गया। वेणीने अपने हिस्सेकी प्रायः सभी मछलियाँ एक दौरीमें रखवाकर अपने नौकरके सिरपर उठवा दी और धीवरको ऑखसे कुछ इशारा करके वहाँसे चलनेका उपक्रम किया। लेकिन रमाको तो उतनी ज्यादा मछलियोंकी जरूरत यी नहीं. इसलिए उसके हिस्सेमेंसे सभी उपस्थित लोगोंने अपनी अपनी योग्यताके अनुसार कुछ कुछ मछलियाँ ले लीं और वे भी घर चलनेका विचार करने लगे। इतनेमें सब लोगोंने बड़े आश्चर्यसे देखा कि रमेश घोपालका वही पछेयाँ नौकर अपने सिरके बरावर ऊँची ठाठी दाथमें लिये ऑगनेक बीचमें आकर खड़ा हो गया है। इस आदमीका चेहरा ही ऐसा भीपण था कि सबसे पहले उसीपर निगाह जा पहती; और एक बार पड़नेपर सदा याद रहती। गॉवके छोटे-बड़े सभी उसे पहचान गये थे। यहाँ तक कि उसके सम्बन्धमें धीरे-धीरे अनेक प्रकारकी अद्भुत वार्ते फैलानी द्युरू कर दी थीं । इतने आदमियोंके बीचमें उसने रमाको ही कैसे मालक्नि समझकर पहचान लिया, यह तो वही जाने, पर उसने द्रसे ही ' माँजी ' कहकर एक लम्वा सलाम किया और पास आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा जेसा भी हो, कण्ट-स्वर सचमुच ही भयानक, अत्यन्त भारी और फटा हुआ यो । उसने वँगला मिली हुई हिन्दीमें संक्षेपमें बतलाया कि में रमेशवावूका नैाकर हूँ और मछिलयोंके तीन हिस्सोंमेंसे एक हिस्सा लेने आया हूँ। चाहे विस्मयके प्रभावके कारण हो और चाहे उसकी संगत प्रार्थनाके विरुद्ध कोई उत्तर समझमें न आनेके कारण ही हो, रमा सहसा

उसकी बातका कोई उत्तर न दे सकी। मजुआने आश्चर्येसे गरदन घुमाकर वेणी वाबूके नौकरसे गंभीर गलेसे कहा—अर, अभी जाना मत।

नौकर मारे डरके चार कदम पीछे लौटकर खड़ा हो गया। आघ मिनट तक किसीके मुँहसे एक शब्द भी न निकला। उस समय वेणी वाबूने कुछ साहस किया। वह जहाँ खड़े थे, वहींसे बोले—कैसा हिस्सा १

भजुआने तुरन्त ही उन्हें भी सलाम करके आदरपूर्वक कहा — वावूजी, मैंने आपसे नहीं पूछा।

मौसीने बहुत दूर दालानमेंसे कहा—अरे वापरे ! त् क्या मारेगा ?

मजुआ पहले तो थोड़ी देर तक मौधीकी तरफ देखता रहा। इसके बाद उसके फटे गलेकी हँसीसे सारा मकान गूँज गया। थोड़ी देर बाद हँसी रोक-कर और कुछ लिजत होकर उसने फिर रमाकी तरफ देखकर कहा—माँजी!

मजुआकी वार्तो और व्यवहारमें अतिशय आदरके अन्दर भी मानों अवशा छिपी हुई थी। यही कल्पना करके रमा मन ही मन चिढ गई थी। पूछा— उम्हारे बाबू क्या चाहते हैं ?

रमाकी नाराजगी देखकर भजुआ मानों कुछ कुण्ठित हो गया। इसिलए उसने जहाँ तक हो सका, अपने कर्कश स्वरको कोमल करके अपनी प्रार्थना दोहरा दी। लेकिन अब क्या होता या! मछिलयोंका हिस्सा हो चुका था और वे ठिकाने भी लग चुकी थीं। इतने आदिमयोंके सामने वह हीन भी नहीं हो सकती थी। इस लिए उसने कर कण्ठसे कहा—तुम्हारे बाबूका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। जाकर उनसे कह दो कि उन्हें जो कुछ करना हो वह कर लें।

" बहुत अच्छा माँजी।" कहकर भजुआने फिर एक लम्बा सलाम किया, वेणीके नौकरसे हाथके इशारेसे चले जानेके लिए कह दिया, और विना कुछ कहे-सुने वह आप भी वहाँसे चलने लगा। जिस समय उसके इस व्यवहारसे परके सभी लोग अत्यन्त चिकत हो रहे थे, उस समय वह अचानक फिर लीट पड़ा और रमाकी ओर देखकर उसने अपनी हिन्दी और बँगला मिली हुई वोलीमें अपने कठोर कण्ठ-स्वरके लिए क्षमा माँगी और कहा, " माँजी, लोगोंकी वार्ते सुनकर पहले वावूजीने मुझे ताल परसे मछलियाँ छीन लानेका हुक्म दिया था। हमारे बावूजी माँस-मछली छूते भी नहीं और मैं भी यह सब कुछ नहीं खाता। लेकिन—" इतना कहकर उसने अपने प्रशस्त वक्षःस्थलपर

हाथ रखकर कहा, " बाबूजीके हुक्मसे आज तालके किनारे ही शायद यह जान चली जाती। लेकिन रामजीने वही खैरियत कर दी कि बाबूजीका गुस्सा ठण्डा हो गया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, "भजुआ, जा, माँजीसे पूछ आ कि इस तालमें हमारा भी हिस्सा है या नहीं।"

इसके वाद उसने बहुत ही आदरपूर्वक लाठीसहित अपने दोनों हाथ उठा-कर मस्तकसे लगाये और रमाको नमस्कार करते हुए कहा — बाबूजीने कह दिया कि भजुआ, और कोई चाहे जो कहे, पर में निश्चयसे जानता हूँ कि माँजीकी जवानसे कभी झूठ बात नहीं निकलेगी,—वह कभी पराई चीज नहीं छूएँगीं।

इतना कहकर वह हार्दिक सम्मानपूर्वक बार वार नमस्कार करता हुआ चल दिया।

उसके जाते ही वेणीने उछलकर औरतोंकी तरह महीन आवाजसे कहा— बस इसी तरह वह अपनी सम्पत्तिकी रक्षा करेगा! मैं तुम लोगोंके सामने प्रतिशा करता हूँ कि आजसे तालावका एक घोंघा भी उसके हाथ न लगने दूँगा। समझ गई न रमा!

इतना कहकर वेणी मारे प्रसन्नताके फूलकर ही ही ही करके इँसने लगे। लेकिन रमाके कानोंमें उनके एक शब्दने भी प्रवेश न किया। बार बार उसके कानोंमें भन्नुआके यही शब्द लाखों तालियोंकी एकत्र तहतद्राहटके समान गूंज रहे थे कि माँजीकी जन्नमें कभी झूठ बात न निकलेगी और उसके दिमागको परेशान कर रहे थे। उसका गोरा गोरा मुख धण-भरके लिए लाल होकर उसके बाद तुरन्त ही इतना सफेद हो गया कि माल्म होता था कि उसमें कहीं एक बूँद भी रक्त नहीं है। उस समय उसे केवल इतना ही ज्ञान रह गया था कि मेरे इस चेहरेपर किसीकी ऑख न पढ़े। इसी लिए उसने अपने सिरपरका आँचल कुछ और आगे खींच लिया और जल्दीसे अहरय हो गई।

6

विश्वेश्वरीने जल्दीसे एक चटाई विछा दी। घरमें पैर रखते ही रभेश चौंक पहे, क्योंकि, ताईजीके पास जो स्त्री बैठी हुई थी, उसका मुँह यद्यपि उन्हें

<sup>&</sup>quot; ताईनी।"

<sup>&</sup>quot; कौन १ रमेश ! आओ वेटा, अन्दर चले आओ।"

दिलाई नहीं दिया, तो भी उन्होंने समझ लिया कि यह रमा है। वे जल उठे कि ये लोग मौसीको बीचमें डालकर अपमान करनेमें भी कमी नहीं करतीं और विल्कुल निल्लें जाके समान एकान्तमें पास आकर भी बैठती हैं। और रमेशके अचानक आ जानेसे रमा भी कुछ मामूली संकटमें नहीं पड़ी। इसका कारण केवल यही नहीं था कि वह गाँवकी थी। पर रमेशके साथ उसका सम्बन्ध ही कुछ इस प्रकारका था कि नितान्त अपरिचिताकी तरह धूँचट करनेमें भी उसे लजा आती थी और बिना धूँघटके भी वह चैन नहीं पाती थी। इसके सिवा उस दिन मछलियों के बारेमें वह झगड़ा हो गया था। इसीलिए सब बातोंका बचाव करते हुए, जहाँ तक हो सकता था, वह कुछ घूमकर बैठी थी। रमेशन फिर उसकी तरफ नहीं देखा और कोठरीमें और भी कोई है इसकी जरा भी परवा न करके आरामसे चटाईपर बैठकर कहा—ताईजी!

ताईजीने कहा—क्यों रमेश, अचानक इस दो पहरके समय कैसे आ गये ? रमेशने कहा—अगर दो-पहरको न आऊँ तो फिर और किसी समय तुम्हारे पास बैठनेका मौका ही नहीं मिलता। तुम्हें काम भी तो कम नहीं रहते!

ताईजी इस बातका कोई प्रतिवाद न करके जरा हॅंसकर ग्ह गई। रमेशने मुस्कराते हुए कहा—बहुत दिन हुए, जब मैं बहुत छोटा था, तब एक वार आकर तुमसे बिदा लेकर गया था। अब आज फिर उसी तरह विदा होने आया हूँ। और ताईजी, यह शायद मेरी आखिरी विदाई होगी।

यद्यपि रभेगके मुँहपर कुछ मुस्कराहट थी, फिर भी उनके स्वरसे उनके भाराक्रान्त हृदयका एक ऐसा गम्भीर अवसाद प्रकट हुआ कि दोनों ही सुननेवालियाँ विस्मय और न्यथासे चौंक पढ़ीं।

" तुम जुग जुग नियो बेटा । यह कैंसी बात कह रहे हो !"

कहते कहते विश्वेश्वरीकी दोनों आखें छलछला आई। रमेश केवल मुस्कराकर रह गये। विश्वेश्वरीने स्नेहपूर्ण स्वरसे पूछा—क्यों बेटा, क्या यहाँ शरीर ठीक नहीं रहता?

रमेशने अपने दृष्ट पुष्ट और अत्यन्त बलवान् श्रीरकी ओर एक-दो बार देखकर कहा—ताईजी, यह पश्चिमका दाल-रोटीका पला हुआ शरीर है। भला यह क्या इतनी जल्दी खराब हो सकता है १ नहीं, मेरा शरीर तो खूब अच्छा है। लेकिन अब यहाँ मुझसे क्षण-भर भी नहीं रहा जाता। रह रहकर मेरा दम-सा निकलने लगता है। जब विच्वेश्वरीको यह माल्म हो गया कि शरीर अच्छा रहता है, तब उसने निश्चिन्त होकर हँसते हुए पूछा—यह तो तुम्हारा जनम-स्थान है। फिर यहाँ तुमसे क्यों नहीं रहा जाता ?

रभेशने सिर हिलाकर कहा-यह में नहीं कहना चाहता । में समझता हूँ कि तुम अवस्य ही सब जानती हो ।

विज्वेज्वरीने थोड़ी देर तक चुप रहनेके बाद गम्भीर होकर कहा—सब नहीं, फिर भी बहुत कुछ जानती हूँ। लेकिन रमेश, इसीलिए तो कहती हूँ कि और कहीं जानेसे तुम्हारा काम नहीं चलेगा।

रमेशने कहा—क्यों ताईजी, क्यों न चलेगा १ कोई भी तो यहाँ मुक्ते चाहता नहीं।

ताईजीने कहा — कोई चाहता नहीं, इसीलिए तो मैं तुम्हें कहीं भागने नहीं दूँगी। अभी जो तुम अपने दाल रोटीसे पले इस शरीरकी चड़ाई कर रहे थे, सो क्या वह यहाँसे भाग जानेके लिए हैं!

ूरमेश चुप रहे। आज क्यों उनका सारा हृदय इस गाँवके प्रति विद्रोहकी आगसे जल रहा था १ इसका एक विशेष कारण था । गाँवसे जो रास्ता सीधा स्टेशनको जाता था, वह आठ-दस वरस पहले एक जगह बरसाती पानीके वहावके कारण टूट गया था। तबने वह गढा ऋम ऋमसे और भी बड़ा और गहरा होता गया। वहाँ अक्सर पानी जमा हो जाता है और उसे पार करनेमें सभी लोगोंको दुर्भावनामें पड़ना पड़ता है। और दिनोंमें तो किसी तरह सँभाल सँभालके पैर रखते हुए, बहुत सावधानीसे लोग पार भी हो जाते हैं लेकिन वरमातमें तो कप्रकी सीमा नहीं रहती। किसी किसी साल दो-चार बाँस झालकर और किसी किसी साल ताङ्का टूटा हुआ डोंगा औंघा डालकर उसकी सहायतासे जैसे तैसे गिरते पड़ने और हाथ पैर तोड़ते हुए लोग उस पार पहुँचा करते हैं। लेकिन इतना अधिक कष्ट होनेपर भी आज तक गाँववालोंने उसे ठीक करनेका कोई प्रयत्न नहीं किया। मरम्मत करनेमें कुछ रूपया पैसा खर्च होता । यह रुपया-पैसा रमेशने अपने पाससे न देकर चंदा करनेकी चेष्टा की और इसके लिए आठ-दस दिन तक परिश्रम भी किया, लेकिन, आठ-दस पैसे भी वे किसीसे वस्रु नहीं कर सके। । सिर्फ यही नहीं, आज सबेरे जब वह टहलकर लौट रहे थे, तब रास्तेमें एक जगह मुनारकी दूकानके अन्दर कुछ आदिमयोंको उन्होंने इसी वारेमें वार्त करते देखा। वाहर खड़े होकर सुननेपर उन्हें माल्म हुआ कि एक आदमी किसी दूसरेसे हँसकर कह रहा है—तुम लोग एक पैसा भी मत देना। देखते नहीं हो कि उन्हें आप ही मरम्मतकी सबसे ज्यादा गरज है। अगर तुम लोग नहीं दोगे तो देख लेना, वह आप ही अपने पाससे मरम्मत करा देंगे। उन्हें जूता मचमचाते हुए चलना है न! और फिर जब इतने दिनोंतक वह यहाँ नहीं थे, तब क्या हम लोगोंका स्टेशन व्याना-जाना रका हुआ था!

इसपर किसी और आदमीने कहा—अरे, जरा सबर करो भाई। वैटर्जी कह रहे थे कि रमेशकी पीठपर जरा-सा हाथ फेरकर उनसे शीतलाजीका मन्दिर ठीक करा लिया जायगा । जहाँ जरा-सी उनकी खुशामद की और उन्हें बाबू बाबू कहा, कि बस सब काम बन गया।

वस यही दोनों वार्ते आज संवेरेले ही रमेशको आगकी तरह जला रही थीं। ताईजीने भी ठीक उसी स्थानपर आघात किया। उन्होंने पूछा—तुम जो वह सहक ठीक कराना चाहते थे, उसका क्या हुआ ?

रमेशने चिद्रकर कहा-अब वह सङ्क ठीक नहीं होगी। कोई एक शैसा भी चन्दा न देगा।

विश्वेश्वरीने हॅंसकर कहा—नहीं देगा, कह देनेसे कैसे काम चलेगा ? तुम्हें सो अपने बाबूजीसे बहुतसे रुपये मिले हैं बेटा । ये थोड़ेसे रुपये तो तुम खुद ही दे सकते हो।

रमेशने एकदमसे आग होकर कहा—मैं क्यों देने लगा १ मुझे तो इसी चातका बहुत अधिक दुःख हो रहा है कि मैंने बहुत-से रुपये बिना समझे बूसे इन लोगोंके स्कूलके लिए क्यों खरच कर डाले । इस गाँवके किसी आदमीके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए।

फिर एक बार रमाकी तरफ तिरछी नजरसे देखकर कहा—इन लोगोंको अगर कुछ दान दिया जाय तो ये देनेबालेको बेवकूफ समझते हैं। अगर कोई इनकी मलाई करे तो ये लोग समझते हैं कि वह अपनी गरजसे करता है। इन्हें तो समा करना भी महापाप है। सोचते हैं कि डरकर पीछे हट गया।

ताईनी खूव हँस पर्झी, लेकिन रमाकी ऑलें और मुख एकदमसे लाल हो राया । रमेशने नाराज होकर पूळा—क्यों ताईकी, तुम इँसी क्यों ?

ताईजीने कहा, " बेटा, हॅंसूँ न तो और क्या करूँ ? (फिर एक ठडी साँस स्केतर ) लेकिन में तो कहूँगी कि यहाँ ही तुम्हारे रहनेकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रमेश, यदि तुम नाराज होकर अपनी जन्म-भूमि छोड़कर चले जाना चाहते हो, तो मे तुम्हीं ते पूछती हूँ कि क्या ये लोग इस योग्य हैं कि तुम इनपर नाराज़ होओ ?" फिर कुछ ठहरकर वे मानों आप ही आप कहने लगीं, "रमेश, अगर तुम जानते होते कि ये लोग कितने गरीय और कितने दुईल हैं, तो इनके ऊपर कोध करनेमें तुम्हें आप ही लजा आती। महया, जब भगवानने टया करके तुम्हें यहाँ भेज दिया है, तब तुम इन्हीं लोगोंके बीचमें रहो।"

रमेशने कहा-लेकिन ताईजी. ये लोग मुझे चाहते जो नहीं हैं।

ताईजीने कहा—तब इतनेसे ही क्या तुम्हारी समझमें नहीं आता कि ये लोग तुम्हारे कोघ करने और रूठनेके कितने अयोग्य हें ? और फिर सिर्फ यहीं क्यों, तुम चाहे जिस गाँवमें घूम आओ, सब जगह एक सा ही हाल देखोंगे। इसके बाद उन्होंने सहसा रमाकी ओर देखकर कहा—और क्यों बेटी, तुम तबसे ही इस तरह सिर झकाये क्यों बैठी हो ?—क्यों रमेश, तुम दोनों भाई-बहनोंमें क्या बातचीत नहीं होती ?—बेटी, ऐसा मत करो। इसके बापके साथ तुम लोगोंका जो लड़ाई-झगड़ा था, वह तो उनकी मृत्युके साथ ही खतम हो गया। उसे लेकर अब तुम लोग आपसमें मन-मुटाव रखोंगे तो काम नहीं चलेगा।

रमाने सिर नीचा किये हुए धीरेसे कहा—ताईजी, मैं तो कुछ भी मन-मुटाव नहीं रखना चाहती। रमेश भइया—

अकस्मात् रमाका कोमल स्वर रमेशके गम्भीर और उत्तप्त स्वरसे दव गया। वह उठकर खड़े हो गये और बोले—ताईजी, तुम इस बीचमें मत पड़ो। उस दिन इनकी मीसीके हाथोंसे बड़ी मुश्किलोंसे जान बची। थी। आज कहीं ये फिर जाकर उन्हें भेज दें तो वह आकर तुम्हें चबा खाये बिना घर न लीटेंगी।

इसके वाद त्रिना किसी वाद-प्रतिवादकी प्रतीक्षा किये वे जल्दीसे बाहर निकल गये।

विश्वेश्वरीने पुकारकर कहा-जाओ मत रमेश, जरा बात सुने जाओ।

रभेशने दरवानेके बाहरसे ही कहा—नहीं ताईजी, जो लोग मारे अहंकारके वुम्हें भी पैरों तले रैंदते जाते हैं, उनकी तरफसे तुम कुछ भी मत कहो। इतना कहकर विश्वेश्वरीके दोवारा अनुरोध करनेके पहले ही वह वहाँसे चल दिये। रमा विह्नलकी तरह कुछ देर तक विश्वेश्वरीके मुखकी ओर देखती रही और फिर रो पड़ी। उसने कहा—ताईबी, आखिर यह कलंक मुझपर क्यों मढ़ा जा रहा है १ क्या मैं मौसीको सिखला देती हूँ या उनकी बातोंके लिए में जिम्मेदार हूं १

ताईनीने उसका हाथ पकडकर अपने हाथमें ले लिया और म्नेहपूर्वक अपने पास खींचकर कहा —यह तो ठीक है कि सिखलाती नहीं हो। लेकिन बेटी, मौसीकी बार्तोके लिए तुम्हें कुछ जिम्मेदार तो होना ही होगा।

रमाने दूसरे हाथसे अपनी आँखें पाछते पोछते रुद्ध अभिमानसे तेजीके साथ अस्वीकृत करते हुए कहा—मैं जिम्मेदार क्यों होने छगी ? कभी नहीं। ताईजी, मैं तो इस बारेमें कुछ भी नहीं जानती। तब फिर वे क्यों मुझपर खुटा दोष लगाकर अपमान कर गंथे ?

विश्वेश्वरीने इसे लेकर और तर्क वितर्क नहीं किया और घीरतासे कहा—
बेटी, सब लोग अन्दरका हाल तो जान नहीं सकते। लेकिन यह बात में तुम्हें
निश्चयपूर्वेक वतला देती हूं कि तुम्हारा अपमान क्रिनेकी इच्छा उसे कभी
नहीं हो सकती। तुम तो जानती नहीं बेटी, पर गोपाल सरकारके मुँहसे मुझे
पता चला है कि वह तुमपर कितनी अधिक श्रद्धा और कितना अधिक विश्वास
रखता है। उस दिन इमलीका पेड़ कटवाकर जब तुम दोनोंने आपसमें बाँट
लिया, तब उसने किसीके मी कहनेपर ध्यान नहीं दिया कि उसमें उसका
भी हिस्सा था। सब लोगोंके सामने उसने हँसकर कह दिया था कि चिन्ताकी
कोई बात नहीं है। जब रमा मौजूद है, तब मेरा वाजिब हिस्सा मुझे जरूर
मिल जायगा। वह कभी पराई चीज हजम नहीं करेगी। बेटी, मैं बहुत अच्छी
तरह जानती हूं कि इतने लड़ाई-हागड़ेके बाद मी तुमपर उसका पहलेकी ही
तरह विश्वास बना हुआ था। अगर उस हिन तालाबकी मछलियों—

इतना कहकर विशेषरी अचानक एक गई और उन्होंने थोड़ी देर तक टक लगाकर रमाके सूखे हुए मुखकी ओर देखकर कहा—नेटी रमा, आज में तुमसे एक बात कहती हूं। बमीन-जायदादकी रक्षाका मूल्य चाहे जितना अधिक क्यों न हो लेकिन इस रमेशके प्राणोंका मूल्य उससे कहीं अधिक है। इसलिए किसीकी वार्तोमें आकर, किसी भी वस्तुके लोभमें पड़कर चारों तरफसे आधात कर करके बेटी, उसे नए न कर डाल्ना। मैं तुमसे निश्चित रुपसे कहती हूँ कि इससे देशकी जितनी हानि होगी, उसकी फिर और किसी तरहसे पूर्ति न हो सकेगी।

रमा जुपचाप बैठी रही। उसने एक भी वालका प्रतिवाद न किया। विश्वेश्वरी भी फिर कुछ न बोलीं। थोड़ी देर वाद रमाने अस्पष्ट कोमल स्वरसे कहा—ताईजी, बहुत देर हो गई। अब मैं घर जाती हूँ।

इतना कहकर और ताईजीको प्रणाम करके वह वहाँसे चली गई।

3

ताईजीके यहाँसे रमेश चाहे कितने ही नाराज होकर क्यों न चले आये हों, परन्तु घर पहुँचते पहुँचते उनका सारा उत्ताप मानों जल हो गया। वह रह रहकर अपने मनमें सोचने लगे-यह सीधी-सी वात न समझनेके कारण मै कितना कष्ट पा रहा था। वास्तवमें कोध किसके ऊपर करूँ ? जो इतने अधिक संकीर्ण रूपसे स्वार्थपर हैं कि ऑखें खोलकर यह भी नहीं देख सकते कि इमारा वास्तविक मंगल किस वातमें है, शिक्षाके अभावके कारण इतने अन्धे हैं कि अपने पड़ोसियोंके बलका नाश करनेको ही अपने बल-संचयका सबसे श्रेय उपाय समझते हैं, भलाई करते देखकर भी संशयसे कंटकित हो जाते हैं, उन लोगोंके ऊपर फ्रोध करने या चिढनेसे वढकर भ्रम भला और क्या हो सकता है १ उन्हें याद आया कि देहातों से बहुत दूर, शहरमें रहकर, कितावें पढकर, लोगोंसे सुनकर और कल्पनाएँ करके भैने न जाने कितनी बार सोचा है कि हमारी बंगाली जातिके पास चाहे और कुछ भी न हो, पर एकान्तमे वसे हुए गॉर्वोंकी वह शान्ति और स्वच्छन्दता तो है जो बहुजनाकीर्ण शहरों में नहीं है। वहुत थोड़ेमें सन्दुष्ट रहनेवाले थे गॉवोंके निवासी सहानुभूतिसे पिवल जाते हैं; एक आदमीके उपर दुःख पढ़ता है तो दूसरा आदमी अपनी छाती लगा देता है; और अगर एक आदमी कुछ मुखी होता है तो दूसरा उसके यहाँ त्रिना बुलाये ही पहुँचकर आनन्द मनाने लगता है। सिर्फ वहीं और उन्हीं सब हृदयोंमें बंगालियोंका वास्तविक ऐश्वर्य अक्षय्य हो रहा है। लेकिन हायरे, वह मेरी कितनी वही भ्रान्ति थी! आपसका इतना अधिक विरोध और दूसरोंके प्रति ईर्ध्याका इतना अधिक भाव तो मुझे शहरोंमें भी नहीं दिखाई।दिया। आज उस वातका स्मरण करके माना उनके शरीरपर असंख्य सरीसुप-चलते-फिरतेष्ठे जान पड़ने लगे। नगरके सबीव चंचल मार्गपर जब कभी

पापका कोई चिह्न उन्हें दिखाई पड़ गया है, तभी उन्होंने सोचा है कि अगर में किसी तरह अपनी जनमभूमिवाले छोटेसे गाँवमें पहुँच वाऊँ तो ये सब हरय देखनेसे सदाके लिए बच जाऊँ। वह समझते थे कि वहाँपर संसारमें जो सबसे बड़ा है वह धर्म है, और सामाजिक चरित्र भी आज वहीं असुण्ण होकर विराज रहा है। परन्तु हे भगवान, कहाँ है वह चरित्र ? और कहाँ है वह जीता-जागता धर्म हमारे इन सारे प्राचीन एकान्त ग्रामोंमें ? और यदि तुमने धर्मके प्राण ही खींच लिये हैं, तो फिर उसका मृत शरीर क्यों इस प्रकार डाल रक्खा है ? धर्मके इसी विवर्ण और बिकृत शवको इस अभागे ग्राम्य समाजने वास्तविक धर्म समझकर खूब कसकर पकड़ रखा है और उसीकी विषाक्त और दुर्गन्धमय फिसलनपर दिन रात फिसलता हुआ यह अधःपतनकी ओर बढता जा रहा है। और सबसे बढकर धर्मपर आधात करनेवाले परिहासकी बात यह है कि शहरवालोंके प्रति ये लोग यह समझकर हदसे ज्यादा अवश्य और अश्रद्धाका भाव रखते हैं कि उनमें जाति-धर्म नहीं रह गया है।

रमेशने अपने घरके अन्दर पैर रखते ही देखा कि ऑगनमें एक तरफ जो एक प्रीढा की ग्यारह-बारह बरसके एक लड़केको लिये हुए सिकुड़ी हुई बैठी थी, वह उठकर खडी हो गई। बिना कोई बात जाने सिर्फ उस लड़केका मुँह देखकर ही रमेशको अन्दरभे मानों रुलाई आने लगी। गोपाल सरकार चण्डी-मण्डप्वाले बरामदेमें बैठे हुए कुछ लिख-पढ़ रहे थे। उन्होंने आकर कहा—यह दक्षिण पांडे (मुहल्ला) के द्वारिका पण्डितका लडका है। आपके पास कुछ मिक्षा माँगनेके लिए आया है।

भिक्षाका नाम सुनते ही रमेशने जलकर कहा—क्या मैं सिर्फ भिक्षा देनेके लिए ही घर आया हूँ ? क्या गाँवमें और लोग नहीं हैं ?

गोपाल सरकारने कुछ अप्रतिम होकर कहा—हाँ बाबूबी, यह बात तो ठीक है। पर बड़े बाबूके समय यहाँसे कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। इसीलिए लोग लाचारीकी हालतमें यहाँ दौड़े आते हैं। फिर लड़केकी तरफ देखकर उस प्रौदा स्त्रीसे कहा—कामिनीकी माँ, इन लोगोंका दोष भी तो कुछ कम नहीं है। जब वह जीता था, तब तो इन लोगोंने उसका प्रायिश्वत नहीं कराया और अब बब मुरदा नहीं उठ रहा है, तब रुपयेके लिए दौड़ते फिरते हैं। क्या इनके थाली-लौटा भी नहीं है ? कामिनीकी माँ जातिकी सद्गोप थी और उस लड़केकी पड़ोसिन। उसने सिर हिलाकर कहा—भइया, विश्वास न हो तो आप चलकर देख हैं। अगर घरमें कुछ भी होता तो क्या में इसके मरे हुए वापको घरमें छोड़कर इसे भीख मँगानेके लिए लाती ? तुमने आँखोंसे नहीं देखा है। मेरे पास जो कुछ था, इन छ: महीनोंमें इन्हीं लोगोंके लिए खर्च कर डाला है। म्रोचती थी कि कहीं पड़ोसमें ब्राह्मणके बच्चे अन्न बिना भूखों न मर जायँ!

अत्र मानों रमेश इस सम्बन्धकी बहुत-सी बातोंका अनुमान कर सके।
गोपाल सरकारने समझाते हुए कहा—इस लड़केके बाप द्वारिका चक्रवर्ती
छह महानेसे दमेकी बीमारीके मारे खाटपर पड़े थे। आज सबेरे वह मर गये।
उनका \* प्रायिश्चत्त नहीं हुआ था, इसलिए कोई उनकी लाश नहीं छूना
चाहता। इस समय वह करना बहुत आवश्यक है। कामिनीकी माँ छह महीनेसे बराबर इस गरीब ब्राह्मण-परिवारकी सहायता करती आ रही है और
इसीमें वह अपना सर्वस्व लगा चुकी है। अब उसके पास भी कुछ बच नहीं
रहा है। इसीलिए वह इस लड़केको लेकर आपके पास आई है।

रमेशने कुछ देर तक चुप रहकर पृछा—अन तो दो बज रहे हैं। अगर प्रायश्चित्त न हो तो क्या मुरदा पड़ा ही रहेगा ?

सरकारने हॅंस कर कहा—वाबूजी, और उपाय ही क्या है! शास्त्रके विचद्ध काम तो हो ही नहीं सकता। और फिर इसमें गॉंवके लोगोंको ही क्या दोष दिया जा सकता है। जो हो, मुखा पड़ा नहीं रहेगा; जिस तरहसे हो, इन लोगोंको काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो मीख—कामिनीकी मां, और कहीं भी गई थीं?

लड़केने मुट्टी खोलकर एक चवनी और चार पैसे दिखला,दिये। कामिनीकी माँने कहा—चवन्नी तो मुकर्जीके यहाँसे मिली है और चार पैसे हालदारने दिये हैं। लेकिन नो चवन्नियोंसे कममें तो काम चल ही नहीं सकता। इसी-लिए बाबूजी अगर—

<sup>\*</sup> बंगालमें दमे आदि कई रोगोंके रोगियोंको प्रायश्चित्त करानेकी प्रथा है।
—अनुवादक।

रमेशने जस्दीसे कहा—अञ्छा, तुम लोग घर जाओ। अब और कहीं जानेकी जरूरत नहीं। मैं अभी सब इन्तजाम करके आदमी भेजता हूँ।

रमेशने उन लोगोंको विदा करके गोपाल सरकारके मुँहकी ओर बहुत ही न्यियत दृष्टिसे देखकर पूछा—आप जानते हैं कि इस गाँवमें इस तरहके और कितने गरीब घर हैं ?

सरकारने कहा, "दो ही तीन घर हैं, ज्यादा नहीं हैं। इन लोगों के यहाँ भी खोन-पहनने की कमी नहीं थी। लेकिन एक पेड़ के मामले में द्वारिका चक्रवर्ती और सनातन हाजरामें खूब मुकदमेबाजी हुई जिसमें, पाँच बरस हुए, दोनों ही घर तबाह हो गये।" इसके बाद उन्होंने गला कुछ धीमा करके कहा, "बाबूजी, यहां तक नौवत न आती। लेकिन हमारे बहे बाबू और गोविन्द गाँगूलीने दोनों आदिमियों को बढावा दे देकर यह हालत करा दी।"

रमेशने कहा — इसके बाद हमारे बड़े बाबू के यहाँ ही दोनों आदिमयों के पास जो कुछ था, सब रेहन हो गया। अभी परसाल उन्होंने असल और सूद सब मिलाकर जितना जो कुछ था, वह सब खरीद लिया। पर धन्य है इस वेचारी कामिनीकी माँको। इसने ऐसी विपत्तिके समय उस ब्राह्मणकी जो सहायता की, वह कहीं देखने में नहीं आती।

रमेश एक लम्बी सॉस छोड़कर चुप हो गये। थोडी देर बाद उन्होंने गोपाल सरकारको वहाँका सब बन्दोबस्त करनेके लिए भेज दिया और मन ही मन कहा—ताईजी, आपकी आज्ञा ही मैं शिरोधार्य करता हूँ। अगर यहाँ मर भी जाऊँ तो अच्छा। लेकिन इस अभागे गाँवको छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊँगा।

## १०

कोई तीन महीने बाद एक दिन सबेरेके समय रमेशका तारकेश्वरके उस तालावकी सीढियोंपर, जिसे दूध-सागर कहते हैं, एक स्त्रीसे अचानक आमना सामना हो गया। योडी देरके लिए वे ऐसे अभिभूत हो गये और उसके खुले हुए मुखकी ओर ऐसी अभद्रतासे टक लगाकर खड़े देखते रह गये कि उन्हें खयाल ही न रहा कि मुझे रास्ता छोड़कर हट जाना चाहिए। उस स्त्रीकी अवस्था जायद बीस वर्षसे अधिक न होगी। वह स्नान करके ऊपर। आ रही थी। उसने जल्दीसे हाथमंका चलसे भरा हुआ वहा जमीनपर रखकर गीली चोतीके नीचे दोनों बाहें छातीके ऊपर समेटकर सिर नीचा करके कोमल स्वरसे पूछा--आप यहाँ कैसे ?

रमेशके आश्चर्यकी सीमा न रही । लेकिन, उनकी विहलता अब दूर हो गई। एक तरफ इटकर उन्होंने पूला—क्या आप मुक्षे पहचानती हैं ?

उस स्त्रीने कहा—हैं।, पहचानती हूँ । आप यहाँ कन आये ?

रमेशने कहा—आज ही संबेरे। मेरे मामाके घरसे औरतोंके आनेकी बात थी लेकिन वह लोग आई नहीं।

स्त्रीने पूछा--यहाँ कहाँ ठहरे हैं ?

रमेशने कहा—कहीं नहीं। में पहले यहाँ आया नहीं। लेकिन आजेक दिन तो जैसे तैसे उनकी प्रतीक्षामें कहीं रहना ही पड़ेगा और इसलिए कहीं न कहीं कोई स्थान हुँढ लूंगा।

" साथमें नौकर तो है न ? "

" नहीं, मैं अकेला ही आया हूं।"

" अच्छी बात है। " कहकर ज्यों ही उस स्त्रीने हँसकर सिर उठाया, त्यों ही फिर दोनोंकी ऑख चार हो गई। लेकिन उस स्त्रीने फिर दुरन्त ही ऑख नीची कर लीं और मन ही मन कुछ इधर उधर करके अन्तर्मे कहा—अच्छा, तो फिर आप मेरे साथ आइए।

्यह कहकर स्त्रीने अपना घषा उठा लिया और वह चलनेको तैयार हो गई। रमेग यहुत हो संकटमें पड़े। बोले—में चल तो सकता हूँ, क्योंकि इसमें अगर कोई दोष होता तो आप मुझसे चलनेके लिए कहती ही नहीं। और यह बात भी नहीं है कि मे आपको पहचानता न होकाँ। लेकिन फिर भी मुझे याट नहीं आता कि आप कीन हैं। आप अपना परिचय दें।

" अच्छा तो आप थोड़ी देर यहीं ठहरें। मैं पूजा कर हूँ। रास्तेमें चलते चलते अपना परिचय दूँगी

इतना कहकर वह की मन्दिरकी तरफ चली गई। रमेश मुखकी तरह देखते रह गये। वह सोचने लगे कि कैसी विकट और उद्दाम यै।वन-श्री इसकी गीली घोतीको भेदकर बाहर निकलना चाहती थीं। उसका मुख, गठन और चलनेका हैंग चब कुछ रमेशके लिए परिचित था। लेकिन उनकी स्मृतिके जो किवाड़ डघर बहुत दिनोंसे बन्द थे, वह किसी तरह खुलते ही न थे और उसका परि-चय होने ही नहीं देते थे। कोई आध घण्टे बाद जब वह पूजा करके वाहर आई, तब रमेशने फिर एक बार उसका मुख देखा । हेकिन अब मी वे पहलेकी ही तरह अपरिचयके दुर्भेद्य प्राकारके बाहर ही खड़े रहे। रास्तेमें चलते समय रमेशने पूछा—क्या आपके साथ आपका कोई आत्मीय नहीं है ?

स्त्रीने उत्तर दिया-नहीं। दासी है। वह घरपर काम कर रही है। मैं

अक्सर यहाँ आया करती हूँ । यहाँका सब कुछ परिचित है ।

रमेशने पूछा—लेकिन आप मुझे अपने साथ क्यों ले चल रही हैं !

कुछ देरतक चुपचाप और आगे बढनेके बाद उसने कहा—यों आपको खाने-पीनेका बहुत कष्ट होगा। मैं रमा हूँ।

रमाने सामेन बैठकर रमेशको भोजन कराया और पान खिलाया। फिर उनके विश्राम करनेके लिए अपने हायसे एक दरी विछाकर वह दूसरे कमरेमें चली गई। रमेश उस दरीपर ऑलें वन्द करके पढ़ गये। उन्हें खयाल आया कि मेरा यह तेईस वर्षका जीवन इस एक ही बेलामें एकदमसे बदल गया है। लदक्षपतसे अब तकका सारा जीवन उन्होंने विदेशमें दूसरोंके आश्रयमें विताया है। वह जानते ही न ये कि खाने पीनेमें सिवाय भूख मिटानेके और भी कोई बात किसी भी अवस्थामें हो सकती है। इसी लिए आजकी इस अचिन्तनीय परितृप्तिसे उनका सारा मन विस्मय और माधुर्यमें बिल्कुल डूब गया। रमा यहाँ उनके खाने-पीनेके लिए कुछ भी सप्रद न कर सकी थी। खाने-पीनेकी वहत ही साधारण चीजें उसने उनके सामने रखी थीं। इसलिए उसे बड़ी चिन्ता थीं कि कहीं ऐसा न हो कि इनका पेट न भरे और परायेके निकट मेरी निन्दा हो । हायरे पराये ! और हायरी उनकी निन्दा ! यह पेट न भरनेकी चिन्ता उसकी खुदकी कितनी अपनी थी, और उसने ही अपने अन्तः करणेक अन्तरतम गहुरसे अकस्मात् जागृत होकर उसकी सारी दुविघाएँ और सारे सकोच जनर-दस्ती छीनकर उसे रमेशके खानेके स्थानपर ठेल दिया था, इस बातको आज वह अपने आपसे किस तरह छिपा रक्ले ! आज तो लजाकी कोई बाघा उसे दूर न रख सकी। भोजनकी स्वल्पताकी यह त्रुटि केवल यत्नसे ही पूरी करनेके लिए वह उनके सामने आकर बैठी। मोजनके नि।विंग्न समाप्त हो जानेपर गम्मीर परितृप्तिका जो निःश्वास रमाके अन्तकरणसे निकला वह स्वय रमेशके निश्वाससे कितना बदकर या, यह बात चाहे और किसीको न मालूम हुई हो, परन्तु को सब कुछ जानते हैं, उनसे तो छिपी न रही।

रमेशको दिनके समय सोनेकी आदत नहीं यी। उनके सामने जो छोटी खिइकथी, उसके बाहर नव-वर्षांके धूसर ज्यामल मेघ दोपहरके आकाशमें भर उठे थे। अध-खुली ऑलोंसे वे वही देख रहे थे। उनकी जो रिश्तेदार स्त्रियाँ आनेवाली थीं, उनके आने या न आनेका उन्हें इस समय कोई खयाल ही नहीं था। अचानक रमाका कोमल स्वर उनके कानोंमें सुनाई दिया। वह दरवाजेके बाहर खड़ी होकर कह रही थी—आज जब आपको घर नहीं जाना है, तो फिर यहीं क्यों न रहें!

रमेश जल्दीसे उठकर बैठ गये और बोले—लेकिन जिनका यह मकान है उन्हें तो में अभी तक देख ही नहीं सका। जब तक ने न कहें, तब तक कैसे रहा जा सकता है ?

रमाने वहींसे खड़े खड़े उत्तर दिया—वे ही ठहरनेके लिए कहते हैं। यह मकान मेरा ही है।

रमेशने चिकत होकर पूछा-यहाँ मकान क्यों ले रक्खा है ?

रमाने कहा—यह स्थान मुझे बहुत अच्छा लगता है। मै अक्सर आया करती हूँ। अवश्य ही आज-कल यहाँ कोई नहीं है। पर समय समयपर यहाँ पैर फैलानेको मी जगह नहीं रह जाती।

रमेशने कहा--तो वैसे समय न आया करो।

रमा मुस्कराकर चुप रह गई।

" में समझता हूँ कि तारकनाथ बाबापर तुम्हारी बहुत भक्ति है। है न १"

" भला मुझसे वैसी भक्ति कहाँ हो सकती है! लेकिन जब तक जीती हूँ विष्टा तो करनी ही चाहिए।"

रमेशने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। रमा वहीं चौखटके साथ सटकर बैठ गई और दूसरी बात छेड़ दी। पूछा—रातको आप क्या खाते हैं ?

रमेशने हँसते हुए कहा—जो कुछ मिल जाता है, वही खा लेता हूँ। खानेको बैठनेके क्षण-मर पहले तक भी मैं खानेके सम्बन्धमें कोई विचार नहीं ज्यता। अपने रसोइयाकी विवेचनापर ही मुझे सन्तुष्ट रहना पड़ता है।

रमाने पूछा--आखिर इतना वैराग्य क्यों ?

रमेशकी समझमें नहीं आया कि इसमें मेरा छिपा हुआ उपहास है या रमाने साघारण हुँसी की है। उसने संक्षेपमें उत्तर दिया—नहीं, यह क्षेत्रल आलस्य है। रमाने कहा—लेकिन दूसरोंके काममें तो आपको कभी आलस्य करते हुए नहीं देखती !

रमेशने कहा—उसका कारण है। दूसरोंके काममें आलस्य किया जाय तो उसके लिए भगवानके सामने जवाब देना पड़ता है। सभव है, अपने कामोंमें भी देना पड़ता हो, पर निश्चय ही उतना तो नहीं देना पड़ता होगा।

रमाने कुछ देर तक चुप रहनेके बाद कहा—आपके पास रुपया है इसीलिए आप दूसरोंके कामोंमें मन लगा सकते हैं। लेकिन जिन लोगोंके पास नहीं है १

रमेशने कहा—रमा, मैं उन लोगोंकी बात नहीं जानता। क्योंकि रूपये होनेका भी कोई परिमाण नहीं है और मन लगानेकी भी कोई निश्चित नाप तील नहीं है। रूपये होने न होनेका हिसाब भी वही जानते हैं जिन्होंने इह काल और पर कालका भार ले रक्खा है।

रमाने थोड़ी देर तक चुप रहनेके बाद कहा—लेकिन अभी आपकी वह उमर तो आई हीं नहीं जिसमें पर-कालकी चिन्ता की जाती है। आप मुझसे सिर्फ तीन ही बरस तो बड़े हैं!

रमेशने हॅसकर कहा—तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी उमर तो और भी अभी पर-कालकी चिन्ता करनेके योग्य नहीं हुई है। भगवान ऐसा ही करें। तुम दीर्घनीवी होओ। लेकिन अपने बारेमें मैंने कभी यह नहीं सोचा कि आनका दिन ही मेरा अन्तिम दिन नहीं है।

रमेशकी इस बातम जो थोड़ा-सा छिपा हुआ आधात या वह शायद न्यर्थ नहीं गया। रमाने कुछ देर तक स्थिर रहकर सहसा पूछा—आपको सन्ध्या-पूजा तो करते देखा नहीं। मन्दिरमें क्या है, क्या नहीं, यह न देखा तो न सही। छेकिन भोजनके छिए बैटते समय आचमन करना भी क्या भूछ गये ?

रमेशने मन ही मन इँएकर कहा—मूला तो नहीं हूँ, पर समझता हूँ कि अगर भूल भी जाऊँ तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन आखिर यह क्यों पूलती हो है रमाने कहा—आपको पर-कालकी चिन्ता बहुत अधिक है न, हसी छे पूलती हूँ।

रमेशने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद कुछ देर तक दोनों ही चुप रहे। फिर रमाने घीरे घीरे कहा—देखिए, मुझे दीर्घजीवी होनेके लिए कहना शाप देनेके वराबर है। हम हिन्दुओं के घरमें कभी किसी विधवाके लिए उसका कोई आत्मीय दीर्घजीवी होनेकी कामना नहीं करता। योड़ी देर

तव चुप रहनेके बाद फिर कहा—यह वात तो सत्य नहीं है कि मैं मरनेके लिए विलकुल पैर बढाये खड़ी हूँ, लेकिन अधिक दिनों तक जीते रहनेका खयाल आनेसे भी मुझे भय लगता है। लेकिन आपके बारेमें तो यह बात है नहीं, आपसे बोर देकर कोई बात कहना तो मेरे लिए ढिठाई है। लेकिन संसारमें प्रवेश करनेपर जब दूसरोंके लिए माथा-पन्ची करना स्वयं आपको ही बिलकुल लड़कपन जान पड़े, तब आप मेरी यह बात याद की जिएगा।

इसके उत्तरमें रमेशने सिर्फ एक निःश्वास छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने रमाकी ही तरह धीरे घीरे कहा—लेकिन, में तुमसे खूब याट करके कहता हूँ कि इस समय तो यह बात मुझे किसी तरह भी याद नहीं आती। रमा, में तो तुम्हारा कोई नहीं हूँ, बिंक तुम्हारे रास्तेका कॉटा हूँ। तो भी सिर्फ एक पड़ोसीके नाते आज तुमने मेरी जितनी खातिर की है, उतनी खातिर संसारमें प्रवेश करके जो लोग अपने आदमीसे नित्य पाते हैं, में तो समझता हूँ कि वे दूसरोंके दुःख और कष्ट देखकर पागल होकर दौड़ पड़ते होंगे। अभी में अकेला बैठा बैठा चुपचाप यही सोच रहा था कि तुमने मेरा सारा जीवन एक ही बारमें आदिसे अन्त तक बदल दिया। आज तक किसीने मुझसे इस तरह खानेके लिए नहीं कहा और न कभी किसीने आज तक मुझे इतने आदर-प्रेमसे खिलाया ही। रमा, आज पहले-पहल मुझे तुम्हारे निकट यह माल्स हुआ कि खानेमें भी इतना आनन्द है!

यह वात सुनकर रमाका सारा शरीर रोमाचित होकर वार-वार सिहर उठा। लेकिन उसने तुरन्त ही स्थिर होकर कहा—लेकिन, इसे भूलनेमें आपको अधिक दिन नहीं लोंगे। और फिर कभी याद भी आयगा, तो बहुत ही तुच्छ रूपेमें।

रमेशने कोई उत्तर नहीं दिया । रमाने कहा—घर जाकर यदि आप निन्दा न करें, तो इसे ही मैं अपना भाग्य समझूँगी !

रमेशने फिर एक निःश्वास डाल कर धीरे धीरे कहा—नहीं रमा, निन्दा नहीं कलँगा और तारीफ भी नहीं करता फिलँगा। मेरा आजका दिन निन्दा और तारीफ दोनोंके वाहर है।

रमाने कोई उत्तर नहीं दिया। पहले तो वह थोड़ी देर तक जुपचाप वैठी रही और तब उठकर अपने कमरेमें चली गई। वहाँ उस निर्नन स्थानमें उसकी काँखोंसे वड़ी बड़ी बूँदें गिरने लगी।

## 88

दो दिन लगातार पानी वरसनेके बाद आज तीसरे पहर आसमान कुछ साफ हुआ था। चण्डीमण्डपमें गोपाल सरकारके पास बैठकर रमेश अपनी जमींदारीका हिसाव-िकताव देख रहे थे। अचानक कोई बीस खेतिहर रोते हुए आकर कहने लगे—छोटे बाबू, इस बार हमें बचा लीजिए। अगर आपने नहीं बचाया तो हम लोगोंको अपने बाल-क्चोंके हाथ पकड़कर गली गली भीख माँगनी पहेगी।

रमेशने अवाक् होकर पूछा-- वात क्या है ?

खेतिहरोंने कहा—हम लोगोंकी सो बीधे जमीन पानीमें हूब गई। अगर पानी नहीं निकाला जायगा तो सारा घान नष्ट हो जायगा बाबू। गाँवका एक भी घर भुखे मरे बिना न रहेगा।

रमेश कुछ समझे नहीं। गोपाल सरकारने उन लोगोंसे एक-दो प्रश्न करके सारी बातें रमेशको समझा दीं। इस सी बीबेके कृषि-क्षेत्रका ही सारे गाँवको भरोसा है। सभी खेतिहरोंकी कुछ न कुछ जमीन उसमें है। उसके पूरवमें बहुत बड़ा सरकारी वाँच है और पिन्छम तथा उत्तरकी तरफ ऊँचा गाँव है। सिर्फ दिक्षणकी तरफ घोषाल और मुकर्जीका बाँघ है। उसी तरफ से जल निकाला जा सकता है, लेकिन उस वाँघसे लगा हुआ एक तालाव-सा है। उसमेंसे हर साल कोई दो सी रपयेकी मछल्याँ निकाली जाकर बेची जाती हैं। इसीलिए जमींदार वेणी बाबूने वहाँ कड़ा पहरा लगा रखा है। ये सब लोग आज सबेरेसे ही उनके यहाँ घरना देकर बैठे थे। अभी अभी वहाँसे उठकर रोते रोते यहाँ आये हैं। रभेशने और कुछ सुननेकी अपेक्षा न की, वे जल्दीसे उठकर चल पढ़े। जब वह वेणीके यहाँ पहुँचे तब सन्ध्या हो चुकी थी। वेणी बाबू एक तिक्येके सहारे बैठे हुए तमाखू वी रहे थे। उनके पास ही हालदार बैठे थे। शायद इसी बारेमें वात-चीत हो रही थी।

रमेशने विना कोई भूमिका बाँधे कहा—तालावका वाँध रोक रखनेसे तो अब काम नहीं चलेगा। इसी समय उसे तोड़ देना होगा।

नेणीने हुका हालदारके हाथमें दे दिया और छिर उठाकर पूछा— कौन-सा बाँध १—

रमेश उत्तेजित होकर तो आये ही थे। उन्होंने कुद्ध होकर कहा-

चेंद्र मह्या, तालावके बाँध और कितने हैं ? वह बांध अगर न काटा जायगा तो सारा धान सड जायगा। आप पानी निकाल देनेकी आज्ञा दे दीनिए।

वेणीने कहा—तुम्हें यह भी खत्रर है कि उस पानीके साथ ही साथ दो-तीन सौ रुपयेकी मछलियां भी निकल जायंगी ? ये रुपये कौन देगा ? किसान देंगे या तुम ?

रमेशने क्रोघ रोककर कहा—िकसान लोग गरीव हैं। वे तो दे ही नहीं सकते, रह गया मैं सो मैं क्यों दूँ, यह समझमें नहीं आता।

वेणीन उत्तर दिया—तो फिर मेरी समझमें भी यह नहीं आता कि आखिर मे ही अपना इतना नुकसान क्यों करूँ ? इसके बाद उन्होंने हाल-दारकी तरफ देखकर कहा—चाचा, बस इसी तरह इमारे भाई जमींदारीकी रक्षा करेंगे। रमेश, चे सब हरामजादे आज संबेरेसे ही यहाँ पड़े पड़े रो रहे थे। में सब जानता हूँ। क्या तुम्हारे यहाँ कोई दरवान नहीं था ? या उसके पैरोमें चमरीचा जूता नहीं था ? जाओ, घर जाकर इसका इन्तजाम करो। पानी आपसे आप निकल जायगा।

वेणी वाबू इतना कहकर और हालदारके साथ मिलकर ही ही करके अपने इस मजाकपर आप ही हँसने लगे। रमेशसे अब सहा नहीं गया। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कठिनतासे अपने आपको रोककर विनीत भावसे कहा— बड़े भइया, आप जरा अच्छी तरह समझ लें। अगर हम तीनों घर अपने दो सो रुपयोंका नुकसान बचावेंगे तो इन गरीबोंका साल भरका अनाज़ मारा जायगा और इस तरह उनका पाँच सात हजार रुपयोंका नुकसान हो जायगा।

वेणीने हाथ पलटकर कहा—होगा तो हुआ करे। चाहे उनका पाँच इजारका नुकसान हो और चाहे पचास इजारका। मेरा सारा सदर खोदनेसे भी तो दो पैसे वाहर निकलेंगे नहीं, फिर मैं उन सालोंके लिए दो सौ रुपयोंका नुकसान कर दूँ!

रमेशने अन्तिम चेष्टा करते हुए कहा—आख़िर ये लोग साल-भर खायेंगे क्या १

रमेशने मानों यह कोई बहुत वड़ी हसीकी बात कही हो, इस तरह वेणी बाबूने एक बार इघर और एक बार उघर हिल-इलकर, सिर हिलाकर, इस-कर, यूँककर और अन्तमें स्थिर होकर कहा—खायंगे क्या ! देख लेना, सब साले हमारे ही पास अपनी ज़मीन रेइन रखकर रुपये उधार लेनेके लिए दौड़े आंवेंगे! भाई, जरा अपना दिमाग ठढा करके काम करो । बड़े-बूढे इसी तरहसे तो जोड़-बटोरकर यह एकाघ जूटा टुकड़ा हम लोगोंके लिए छोड़ गये हैं। और यही हम लोगोंको वढाकर, सँमालकर, खा-पीकर फिर अपने वाल-बच्चोंके लिए छोड़ जाना होगा। पूछते हो, वह खायँगे क्या १ खायँगे उधार लेकर। नहीं तो ये साले छोटी जातक क्यों कहलाते १

मारे घृणा, लजा, क्रोध और क्षोभके रमेशका मुँह और ऑंखें लाल हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना स्वर शान्त रखकर कहा—जब आपने निञ्चय ही कर लिया है कि इन लोगोंके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ खड़े रहकर तर्क करनेसे कोई लाम नहीं। मै अव रमाके पास जाता हूँ। अगर वह मान गई तो फिर अकेले आपके न माननेसे कुछ न होगा।

वेणीका मुख गम्भीर हो गया। उन्होंने कहा—अच्छी वात है। जाकर देख हो। उसकी राय मुझसे भिन्न नहीं है। माई, वह साधारण सहकी नहीं है। उसे मुलाना सहज नहीं है। और तुम तो अभी सहके हो, तुम्हारे बाप तकको उसने नाकों चने चक्रवाकर छोड़ा था।—क्यों चाचा ?

चाचाके मतामतके लिए रमेशके मनमें कोई कुत्रहरू नहीं था, और वेणीकी उस अत्यन्त अपमानजनक बातका उत्तर देनेकी भी उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई। वे उत्तर दिये बिना ही बाहर निकल गये।

रमाने तुल्रसीके चौरेके आगे दीपक जलाकर और प्रणाम करके खिर उठाया ही था कि वह मारे आश्चर्यके अवाक् हो गई। ठीक सामने रमेश खड़े हुए थे। वह अपने सिरपरका ऑचल अपने गलेमें लपेटे हुए थी। ऐसा मालूम हुआ कि उसने मानों अभी रभेशको ही प्रणाम करके सिर उठाया हो। उस समय रमेशके कोधकी उत्तेजना और उत्कण्ठाके कारण यह स्मरण नहीं रह गया था कि उस दिन मौसीने यहाँ आनेसे मना कर दिया था। इसीलिए के सीधे अन्दर जा पहुँचे थे और रमाको उस अवस्थामें देखकर चुपचाप खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनोंकी यह कोई महीने-मर वाद मेंट हुई थी।

रमेशने कहा—निश्चय ही तुम सब बातें सुन चुकी होगी । मैं बॉघका पानी बाहर निकाल देनेके लिए तुम्हारी स्वीकृति लेने आया हूँ।

अब रमाका आश्चर्य दूर हो गया । उसने सिरपर ऑन्टर खींचकर कहा— भला यह कैसे होगा ? और फिर वहे महयाकी राय नहीं है।

" जानता हूँ, नहीं है, परन्तु अकेले उनकी राय न होनेसे कुछ नहीं हो सकता।" रमाने कुछ देर तक सोचकर कहा—यह तो ठोक है कि बॉधका पानी निकाट दिया जाना चाहिए। लेकिन मछलियोंको रोक रखनेका क्या उपाय होगा ?

रमेशने कहा—इतने पानीमें कोई उपाय नहीं हो सकता। इस साल रुपयोंका जो नुकसान होगा, वह इम लोगोंको सहना ही पड़ेगा। नहीं तो सारा गाँव मारा जायगा।

रमा चुप रही । रमेशने फिर कहा — तो फिर तुम मंजूरी देती हो न ?

रमान कोमल स्वरसे कहा—तहीं । मैं इतने रपयों का नुकसान नहीं कर सकूँगी ।

रमेश मारे आश्चर्यके 'हत-बुद्धि हो गये । वह कभी ऐसे उत्तरकी आशा
नहीं रखते थे । विक्त न जाने किस तरह उनके मनमें यह निश्चित धारणा हो

चुकी थी कि मेरे अनुरोध करनेपर रमा किसी तरह इन्कार न कर सकेगी ।

शायद रमाने बिना सिर उठाये ही रमेशके मनकी अवस्थाका अनुभव

किया । उसने कहा—इसके सिवा यह सारी सम्पत्ति मेरे भाईकी है । मैं तो
केवल अभिभाविका हाँ ।

रमेशने कहा-नहीं, उसमें आधा हिस्सा तुम्हारा भी है।

रमाने कहा—खाली नामके लिए। वावूजी निश्चय जानते थे कि सारी सम्पत्ति अन्तमें यतीन्द्रको ही मिलेगी। इसीलिए वे आधी सम्पत्ति भेरे नामः लिख गयं हैं।

फिर भी रमेशने विनीत स्वर्में कहा—रमा, ये कितने-से रुपये हैं ? इस तरफ तुम्हारी अवस्था सभी लोगोंसे अच्छी गिनी जाती है। तुम्हारे लिए यह नुकसान कोई नुकसान ही नहीं है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, रमा, इसके लिए तुम इतने लोगोंको भूखों मत मारो। मैं तुमसे विलक्क ठीक कहता हूँ कि मैने स्वप्नमें भी यह नहीं सोचा है कि तुम इतनी निष्ठुर हो सकती हो।

रमाने उसी प्रकार कोमल भावसे उत्तर दिया — अपना नुकसान नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए अगर मैं निष्ठुर हूँ तो निष्ठुर ही सही । आपको यदि इतनी ही दया है तो आप ही वह नुकसान पूरा कर टीजिए न ?

इसके इस कोमल स्वर्मे उपहासकी कल्पना करके रमेश जल उठे और वोले—आदमी खरा है कि नहीं, यह रुपयेके सम्पर्कमें आनेपर ही पहिचाना जाता है। इस जगह प्रतारणा नहीं चलती, इसलिए यहाँ मनुष्यका वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। आज तुम्हारा भी वहीं रूप प्रकट हो गया। लेकिन मैंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं सोचा था। सदासे यही सोचता आया हूँ कि तुम इसकी अपेक्षा ऊँची, बहुत ही ऊँची हो। लेकिन तुम वह नहीं हो। 'तुम्हें निष्ठुर कहना भी भूल है। तुम बहुत ही नीच, बहुत ही छोटी हो।

असद्य विस्मयसे आँखें फाइकर रमाने कहा—में क्या हूँ १

रमेशने कहा—तुम अत्यन्त हीन और नीच हो। में कितना ज्याकुल हो उठा हूँ, यह तुमने जान लिया है। इसीलिए तुमने मुझसे नुकसान पूरा करनेके लिए कहा। बड़े भइया मी अपने मुँहसे यह बात नहीं कह सके। जो बात पुरुष होनेपर मी उनके मुँहसे नहीं निकल सकी, स्त्री होनेपर भी तुम्हें उसे कहनेमें सकोच नहीं हुआ। मैं इससे भी कहीं ज्यादा नुकसान पूरा कर सकता हूँ। लेकिन रमा, आज मैं एक बात तुमसे कहे जाता हूँ। ससारमें जितने पाप हैं, उन सबसे बढ़कर पाप मनुष्यकी दयाके ऊपर अत्याचार करन है। आज तुमने वहीं करके मुझसे रुपये वसूल करनेकी चेष्टा की है।

रमा विह्वल इत-बुद्धिकी तरह आँखें फाड़े देखती रह गई । उसके मुँहसे एफ बात भी न निकली । रमेशने फिर उसी प्रकार शान्त परन्तु दृढ स्वरसे कहा—यह ठीक है कि द्वमसे यह बात छिपी नहीं है कि भेरी दुर्बलता किस जगह है। लेकिन मैं कहे जाता हूँ कि उस जगह मसल्येसे अब एक वूँद भी रस नहीं पा सकोगी । इसीके साथ तुम्हें यह भी बतलाये जाता हूँ कि मैं क्या कल्गा । मैं अभी जाकर जबरदस्ती बाँध तोड दूँगा । तुम लोगोंसे हो सफे, तो रोकनेकी कोशिश कर देखो ।

रमेशको यह कहकर चले जाते देख रमाने पुकारा और बुलाहट सुनकर जब वे पास आकर खड़े हो गये तब कहा—मेरे ही घरमें खड़े होकर आपने मेरा जो इतना अपमान किया, उसका मैं कोई उत्तर नहीं देना चाहती। लेकिन आप यह काम किसी तरह भी करनेकी चेष्टा न करें।

रमेशने पूछा-वयों ?

रमाने कहा—कारण आपके इतना अधिक अपमान करनेपर भी आपके साथ झगड़ा करनेकी मेरी इच्छा नहीं है।

यह बात कहते समय रमाके चेहरेका रग कैसा अस्वामाविक रूपसे पीला पढ गया और बात कहते कहते किस तरह उसके होंठ काँप उठे, उसे सन्ध्याका अन्धकार होनेपर भी रमेशने देख लिया। लेकिन उस समय रमेशके पास न तो मनोविशानकी आलोचना करनेको अवकाश या और न ऐसा करनेकी उस समय उनकी प्रवृत्ति ही थी। इसलिए उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया—लर्झाई- झगड़ा में भी नहीं करना चाहता। लेकिन अब मेरे निकट तुम्हारे इस सदा-वका कोई मूल्य भी नहीं रह गया है। जो हो, अब वाग्वितंडाकी आवश्यकता नहीं है। जाता हूँ।

मौसी ऊपर ठाकुरजीवाली कोठरीमें थी, इसलिए इन सब वार्तोका उसे कुछ भी पता नहीं चला। नीचे आकर उसने देखा कि रमा अपने साथ दासीको लेकर बाहर जा रही है। उसने आश्चर्यसे पूछा—रमा, इस कीचड़-पानीमें रातके समय कहाँ जा रही हो ?

रमाने कहा-मौसी, जरा में बड़े भइयाके यहाँ जाती हूं।

टासीने कहा—मौसी, अब तो रास्तेमें कीचड़का कहीं नाम भी नहीं है । छोटे बाबूने ऐसा बढिया रास्ता बनवा दिया है कि अगर सेन्दुर भी गिर पड़े तो उटा लिया जाय। भगवान उन्हें जीता रखे, साँपोंसे गरीन-दुखियोंकी जानोंकी रक्षा हुई।

\* \* \* \*

उस समय रातके करीव ग्यारह वल गये थे। विणीके चण्डी-मण्डपसे वहुतसे लोगोंके दवे हुए गलेकी आवाज आ रही थी। आकाशसे बहुतसे बादल ठँट गये थे और अयोदशीकी चाँदनी आकर वरामदेपर पड़ रही थी। वहीं एक खम्भेके सहारे भीषण आकृतिवाला एक प्रोड़ मुसलमान ऑख बन्द किये हुए बैठा था। उसके सारे मुँहपर ताला खून लमा हुआ था। उसके शरीरके कपड़े भी खूनसे तर थे। लेकिन वह चुपचाप था। वेणी बहुत ही दवे हुए स्वरसे अनुनय कर रहे थे—अकबर, मेरी वात मानो। याने चले चले। अगर में सात बरसके लिए उसे जेल न मेल हूँ तो घोषाल वंशका लड़का नहीं। (पीछेकी तरफ देखकर) रमा, एक वार तुम भी कहो न, चुप क्यों हो?

लेकिन रमा ज्योंकी त्यों काठकी तरह वैटी रही। अब अकबरअली ऑकिं सोलकर जरा तनकर वैठ गया और बोला—शावाश! ज़रूर छोटे बाबूने अपनी माँका दूध पिया है। लाठी चलाना खूब जानते हैं!

वेणीने कुछ घनराकर और कुछ कुद्ध होकर कहा—अकन्नर, यही वाल कहनेके लिए तो में तुम्हें समझा रहा हूँ। किसकी लाठीकी चोटसे तुम नात्मी हुए ! उसी लोडकी लाठीसे या उसके पछेयाँ नौकरकी लाठीसे ! अकन्नरके ओठोंपर कुछ मुस्कराहट आ गई। उसने कहा—उस ठिंगने पछेयाँकी लाठीसे ! बड़े बानू, वह साला लाठी चलाना क्या जाने ! क्यों गौहर, तुम्हारी तो पहली चोटसे ही वह बैठ गया था न !

अकनरके दोनों लड़के थोड़ी दूरपर बिलकुल सिमटे हुए बैठे थे। वे भी चायल हुए थे। गौहरने सिर्फ सिर हिलाकर हुँकारी भर दी, मुँहसे कुछ नहीं कहा। अकनर कहने लगा—अगर भेरे हाथकी चोट बैठती तो वह साला जीता भी न बचता। वह तो गौहरकी लाठीसे ही 'वाप रे वाप' कहके बैठ नाया बड़े बाबू!

रमा उठकर उन लोगोंके पास आ खड़ी हुई। अकबर उन लोगोंके पीरपुर गॉवकी प्रजा था। पिछले दिनों लाठींके जोरसे उसने इन लोगोंकी बहुत-सी जायदादपर कञ्जा करा दिया था। इसीलिए आज सन्ध्याके बाद मारे क्रोध च अभिमानके पागल होकर रमाने उसे बुलवा भेजा था और वॉधपर पहरा देनेके लिए भेज दिया था। उसने एक बार अच्छी तरह देख लेना चाहा था कि रमेश उस पछैयाँ नौकरके बलपर क्या करते हैं। लेकिन उसने स्वप्नमें भी कल्पना नहीं की थी कि वे स्वय कितने जबर्दस्त लठैत हैं।

अकवरने रमाकी तरफ देखकर कहा—मालिकन, उस समय छोटे बाबूने उस सिलेकी लाठी उठा ली और वह आप जाकर बॉधको रोककर खड़े हो गये। हम तीनों वाप-बेटे मिलकर भी उन्हें वहाँसे न हटा सके। अँधेरेमे उनकी ऑखें बॉधकी तरह चमकने लगीं। उन्होंने कहा—अकबर, तुम बुहु आदमी हो। हट जाओ। अगर बॉध नहीं काटा जायगा तो सारे गॉवके आदमी सूखों मर जायँगे, इसलिए वह जरूर काटा जायगा। अपने गॉवमें तुम लोगोंकी भी तो जमीन है। अब तुम्हीं समझ देखों कि अगर तुम्हारा सब कुछ बरबाद हो जाय तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने सलाम करके कहा—छोटे बाबू, अछाहकी कसम, तुम एक बार बीचमेंसे हट जाओ। तुम्हारी आहमें खड़े होकर मुँहपर कपड़ा लपेटे जो ये लोग धड़ाधड़ कुदाल चला रहे हैं में उन लोगोंके सिर तोड़ हूँ।

वेणी अपना क्रोध न सँभाल सकनेके कारण बीचमें ही चिछाकर बोले— बेईमान साला उसको सलाम बना कर आया है और यहाँ गेली मार रहा है। तीनों वाप-बेटोने एक साथ, हाथ उठा लिये। अकबरने कर्कश स्वरसे कहा—खबरदार बहे, बाबू, बेईमान मत कहना। हम लोग मुसलमान हैं। सब कुछ सह सकते हैं-पर यह बात नहीं सहेंगे।

ा इसके बाद अक्षत्रको अपने हायसे तिस्परका कुछ रक्त पछिक्र आर न्समाकी तरफ देखकर कहा—मालकिन, यह वेईमान कहते हैं। बड़े बावू यहाँ चरमें बैठे हुए वेईमान कहते हैं, अगर वहाँ अपनी ऑखोंसे देखते, तो इन्हें ,माल्म होता कि छोटे बाबू क्या चीज हैं।

वेणी बाबूने मुँह बिगाइकर कहा—तो, थानेपर चलकर यही बतला आओ न कि छोटे बाबू क्या चीज हैं! बस कह देना कि हम बॉधपर पहरा दे रहे थे। छोटे बाबू चढ़ आये और हमें मारा।

अकबरने दाँतींसे जीम दवाकर कहा—तोचा तोवा! बड़े बावू, आप दिनको रात वतानेके लिए कहते हैं !

वेणीने कहा—अच्छा, तो फिर और कोई बात कह देना। आज जाकर पहले अपने घाव तो दिखला आओ। कल वास्ट निकलवा कर उसे हवालातमें बन्द करा दूँगा। रमा, जरा तुम भी इसे अच्छी तरह समझाओ। ऐसा अच्छा मीका फिर कभी न मिलेगा।

रमाने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ एक बार अकवरके मुँहकी तरफ देख िया। अकबरने सिर हिलाकर कहा—नहीं ? मालकिन, मुझसे यह नहीं होगा। वेणीने घमकाकर कहा—होगा क्यों नहीं ?

अवकी अकवरने भी चिल्लाकर कहा—बड़े बाबू, आप भी क्या कहते हैं। क्या मुझे शरम-हया नहीं है ? मुझे चार गाँवों के आदमी क्या सरदार नहीं कहते हैं ? मालकिन, अंगर आपका हुकुम हो तो मै मुजरिम बनकर जेलखाना काट सकता हूँ। लेकिन फरियादी किस मुँहसे बनकर जार्क ?

रमाने कोमल स्वरसे केवल एक बार पूछा—तो क्यों अकबर, थाने नहीं जा सकोगे ?

अकबरने जोरसे सिर हिलाकर कहा—नहीं मालकिन, और सब कुछ कर सकता हूँ, पर सदरमें जाकर अपने बदनके घाव नहीं दिखला सकता। उठो गौहर, चलो, घर चलें। हम लोगोंसे नालिश-फरियाद नहीं हो सकेगी।

इतना कहकर वे सब लोग उठनेका उपक्रम करने लगे। वेणी कुद्ध निरा-गासे उन लोगोंकी तरफ देलकर ऑलोंसे अग्निकी वर्षा करते हुए मन ही मन अकथ्य गाली-गलोंज करने लगे और रमाकी एकान्त निक्यम स्तन्धताका कुछ भी अर्थ न समझ सकनेके कारण भूसेकी आगम जलने लगे। जब सब प्रकारके अनुनय-विनय, डॉट-डपट और क्रोध आदिकी उपेक्षा करके अकबर-अली अपने लडकोकी लेकर चला गया, तब रमाका दृदय भेदकर एक गम्भीर और दीवं निःश्वास निकल पटा और अक्षरण ही उसकी। ऑलोंमें ऑसू भर आये । आज इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी पराजय, और ऐसी निष्फलता मिलनेपर भी उसे ऐसा मालूम होने लगा कि उसके दृदयपरसे एक बहुत भारी पत्थर हट गया है। पर ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण वह किसी तरह न समझ सकी। सारी रात उसे नींद नहीं आई। उस दिन उसने तारके-भरमें सामने बैठकर रमेशकों जो भोजन कराया था, उसीका दृश्य उसकी आँखों के ऊपर तैरने लगा। ज्यों ज्यों उसे खयाल आने लगा कि उस सुन्दरा और सुकुमार शरीरके भीतर इतनी अधिक माया और इतना अधिक तेज किस प्रकार ऐसी स्वच्छन्दतासे बास करते हैं, त्यों त्यों ऑखों के जलसे उसका सारा भुँह प्रावित होने लगा।

रमेशने लड़कपनमें किसी समय रमाको प्यार किया था। इसमें सन्देह नहीं कि वह प्यार बिलकुल लड़कपनका था। लेकिन वह कितना गहरा था, इसका अनुभव वे पहले-पहल तारकेश्वरमें कर सके थे। और वह और भी कितना गम्भीर था, इसका उस दिन सबसे अधिक पता लगा था जिस दिन सन्ध्यांके अन्धकारमें वे रमाका सारा सम्बन्ध बिल्कुल ही मिट्टीमें मिलाकर उसके चरसे चले आये थे। तत्पश्चात् उस रोजकी रातवाली दुर्घटनाके बादसे रमाकी दिशा ही रमेशके निकट महा मरुभूमिके समान शून्यमें दहकती-सी दिखती-थी। किन्तु रमेशके कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इससे मेरे सब काम-धन्धे, सोना-बैटना, यहाँ तक कि चिन्तन स्नोर अध्ययन भी इतना बे-स्वाद और फीका हो जायगा। इस गह-विच्छेद और सर्वन्यापी अनात्मीयताके कारण अब वह सण-भरके लिए भी इस गाँवमें नहीं रहना चाइते थे। लेकिन उसी समय एक और घटना हो गई जिससे वे फिर मानों सीधे तनकर बैठ गये।

तालके उस पार पीरपुरगाँवमें ही इन लोगोंकी जमींदारी थी। वहाँ मुसल मानोंकी ही बस्ती अधिक है। एक दिन वे लोग दल बाँच कर रमेशके पास आये। उन्होंने यह फरियाद पेश की कि हैं तो हम लोग आपकी प्रजा ही पर फिर भी हमारे लड़कों बचोंको सिर्फ मुसलमान होनेके कारण इस गाँवके स्कूलमें भरती नहीं होने दिया जाता। हम लोगोंने कई बार चेष्टा की, पर हमें विफल मनोरथ होना पड़ा। मास्टर किसी तरह हम लोगोंके लड़कोंको नहीं लेते! रमेशने विस्मत और कुद्ध होकर कहा—इस तरहका अन्याय और

अत्याचार तो मैंने कभी नहीं सुना। तुम अपने लड़कोंको आज ही ले चलो। मैं खुद चलकर और वहाँ खड़ा होकर अपने सामने तुम्हारे लड़कोंको मरती करा दूँगा।

उन लोगोंने कहा—एद्यपि हम लोग आपकी प्रजा हैं, पर लगान देकर ही बमीन जोतते-बोते हैं, इसलिए हिन्दुओंकी तरह जमींदारसे नहीं डरते। पर इस विषयमें विवाद करनेसे कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसमें सगड़ा ही बढेगा, कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। इससे हम लोग अपने यहाँ ही एक छोटा-सा स्कूल कायम करना चाहते हैं। यदि आप थोड़ी सहायता कर दें तो सब काम हो जाय।

रमेश खुद भी लड़ाई झगड़ोंसे तंग आ गये थे, इसलिए उन्हें उन लोगोंकी झगड़ा न बढ़ानेकी राय ही ठीक मालूम हुई । उन्होंने हामी भर ली और उसी समयसे वे एक नये स्कूलकी स्थापनाके प्रयत्नमें लग गये। इन लोगोंके सम्पर्कमें आकर रमेशने केवल अपनेको स्वस्थ ही न समझा, बिल्क इघर साल-भरसे उनका जो बल क्षीण हो रहा था, उसकी भी मानों घीरे घीरे पूर्ति होने लगी। रमेशने देखा कि ये लोग अपने कूऑपुरके हिन्दू पड़ोसियोंकी तरह वात-बातमें लड़ाई-झगड़ा नहीं करते। और करते भी हैं तो उसका निपटारा करनेके लिए सीधे सदंर पहुँचकर दान्न नहीं दायर कर देते। बिल्क अपने मुखियोंका निर्णय ही, चाहे सन्तुष्ट होकर और चाहे असन्तुष्ट होकर, मान लेते हैं। विशेषतः किसी विपत्तिके समय ये लोग जिस तरह जी जानसे एक दूसरेकी सहायता करनेके लिए पहुँच जाते हैं उस तरह रमेशने इस गाँवके न तो हिन्दू भले आदिमयोंको और न छोटी जातिके लोगोंको ही एक दूसरेकी सहा-यता करने कभी देखा था।

एक तो जाति-भेदपर रमेशको यों ही कभी श्रद्धा नहीं थी। तिसपर पास ही पासके इन दो गाँवोंकी जब उन्होंने आपसमें तुलना की, तब उनकी वह अश्रद्धा वदकर सौ गुनी हो गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि हिन्दुओंका धर्म और उनकी सामाजिक विषमता ही इस ईर्ध्या और देषका कारण है। मुसलमान लोग धर्मके विषयमें एक दूसरेके बराबर होते हैं, इसलिए एकताका जैसा बन्धन उन लोगोंमें है, वैसा हिदुओंमें नहीं है और हो भी नहीं सकता। और जब जाति-भेद दूर करनेका कोई उपाय नहीं है, यहाँतक कि गाँवोंमे उसका प्रसग छेड़ना भी एक प्रकारसे असम्भव है, तब उनके आपसके

लड़ाई-झगड़े घटाकर उनमें मेल और प्रेम स्थापित करनेका प्रयत्न मी न्यर्थका परिश्रम है। इधर कुछ त्ररतींसे वे अपने गाँवमें इस कामके लिए जो न्यर्थ प्रयत्न कर रहे थे, उसके लिए उन्हें बहुत अधिक पछतावा होने लगा। उन्हें निश्चित रूपसे यह विश्वास हो गया कि इन लोगोंने हमेशासे इसी तरह खाँव खाँव करते दिन बताये हैं और आगे भी इसी तरह वितानेके लिए विवश हैं। इन लोगोंका कभी किसी तरहसे मला नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि यह बात पक्षी तो कर लेनी चाहिए। कई कारणोंसे इघर कुछ दिनोंसे ताईजीके साथ उनकी भेंट नहीं हुई थी। उस दिनकी मार-पीटके बाद एक तरहसे जान बृहकर ही वे उस ओर नहीं गये थे। आज तहके ही उठकर वह सीचे उनके दरवानेपर पहुँच। ताईजीकी बुद्धिमत्ता और अमि-जतापर उनको इतना अधिक विश्वास है, इस बातको वे स्वय भी नहीं जानते थे। रमेशने कुछ आश्चर्यसे देखा कि ताईजी इतने सभेरे ही स्नान आदि करके सब कामोंसे छुटी पा जुकी हैं और उस अस्पष्ट प्रकाशमें भी अपनी कोठरीम जमीन पर बैठीं ऑखोंपर चश्मा लगाये एक किताब पढ रही हैं। ताईजी भी कम विस्मित नहीं हुई। उन्होंने किताब बन्द कर दी, रमेशको आदरपूर्वक अन्दर बुलकर बैठाया और मुँहकी ओर देखकर पूछा—अरे, आज इतने सबेरे ?

रमेशने कहा—ताईनी इघर बहुत दिनोंसे मैंने तुम्हें देखा नहीं या। मैं पीरपुरमें एक स्कृत खोल रहा हूँ।

विश्वेश्वरीने कहा—हॉ, मैंने भी सुना है। लेकिन आज-कल इम लोगोंके स्कूलमें पढाने क्यों नहीं जाते ?

रमेशने कहा—ताईबी, मैं वही तो बतलानेके लिए आया हूँ। इन लोगोंके कत्याणकी चेष्टा करना बिलकुल व्यर्थ है। जो कमी किसीकी मलाई नहीं देख सकते और जिनमें अभिमान और अहकार इतना अधिक है, उन लोगोंके लिए परिश्रम करके जान देनेसे कुछ भी लाम नहीं है। उलटे ये लोग और भी दुश्मन हो जाते हैं। अब तो जिन लोगोंकी मलाई करनेमें सचमुच कुछ भलाई हो सकती है, मैं उन्होंके लिए परिश्रम करूँगा।

ताईजीने कहा—यह वात तो कोई नई नहीं है रमेश । इस संसारमें मलाई करनेका भार जिस किसीने अपने ऊपर किया है, उसके शत्रुओंकी सख्या सदा ही बढती रही है। केवल इसी भयसे जो लोग पीछे हट जाते हैं, अगर उन्हीं लोगोंके दलमें तुम भी जाकर मिल जाओंगे, तो वेटा, कैसे काम चलेगा ?

भगवानने यह भारी भार तुम्हींको दिया है और तुम्हींको इसे अपने सिरपर उठाना होगा। और क्यों रमेश, क्या तुम उन लोगोंके हाथका पानी पीते हो ?

रमेशने हॅसते हुए कहा-देख लो ताईजी, इतनेमें ही यह बात तुम्हारे कानों तक आ पहुँची न ! अब तक तो मैंने उन लोगोंके हाथका पानी नहीं पीया है, लेकिन, पीनेमें कोई दोष भी नहीं समझता। मैं जाति-भेद नहीं मानता।

ताईजीने चिकत होकर पूछा-जाति-भेद नहीं मानते ? यह क्या कोई इही बात है ? या जाति-भेद है नहीं, जो तुम नहीं मानोगे ?

रमेशने कहा-ताईजी, ठीक यही बात पूछनेके लिए में आज तुम्हारे पास आया हूं । यह मानता हूं कि जाति-भेद हैं, पर यह नहीं मानता कि वह अच्छा है। "क्यों ?"

रमेशने सहसा कुछ उत्तजित होकर कहा-स्या यह भी तुम्हें बतलाना पड़ेगा ! क्या तम नहीं जानतीं कि इसीके कारण यह सारा मनोमालिन्य और सारे लड़ाई-झगड़े होते हैं ? समाजमें जिन लोगोंको छोटी जातिका बनाकर रखा गया है, उनके लिए यह बिलकुल स्वाभाविक है कि वे बड़ी जातिवालोंसे ईर्घ्या करें, अपने छोटे होनेके विरुद्ध विद्रोह करें और अपनी नीचतासे मुक्त होना चाहें । हिन्दू लोग संग्रह करना नहीं जानते, जानते हैं केवल अपचय करना, - गॅवाना । अपने आपकी और अपनी जातिकी रक्षा करने और उसे वहानेका जो एक सासारिक नियम है, इम लोग उसे स्वीकृत ही नहीं करते, और इसीलिए दिनपर दिन क्षय होते जा रहे हैं। यह जो मनुष्य-गणना हुआ करती है, यदि उसका फलाफल एक बार पढ लेतीं ताईनी, तो तुम डर जातीं। और तुम्हें पता चल जाता कि मनुष्यको छोटा मानकर उसका जो अपमान किया नाता है, हाथों-हाथ उसका कैसा बदला हम लोगोंको मिल रहा है ! तुम्हें माल्म हो जाता कि किस प्रकार हिन्दू दिनपर दिन कम होते जा रहे हैं और मुसलमानोंकी संख्या किस प्रकार बढती चली जा रही है। लेकिन इतनेपर भी हिन्दुओंको होश नहीं होता।

विश्वेश्वरीने हॅंसकर कहा-रमेश, तुम्हारी इतनी वार्ते सुनकर अब भी तो मुझे होश नहीं होता। जो लोग तुम्हारे आदिमिशोंको गिनते फिरते हैं, वे यदि गिनकर बतला सकें कि छोटी जातिके इतने आदमी सिर्फ इसी भयसे अपनी नाति और धर्म छोड़ बैठे हैं कि लोग उन्हें छोटी नातिका समझते हैं तो

शायद मुझे होश हो नाय । मैं यह मानती हूँ कि हिन्दू दिनपर दिन कम होते नाते ना रहे हैं, लेकिन इसका कारण कुछ और ही है। वह मी समानका दोष अवश्य है, लेकिन छोटी नातिके लोगोंका अपनी नाति छोड़ छाड़ देना उसका कारण नहीं है। कोई हिन्दू कभी सिर्फ इसलिए अपनी नाति और धर्म नहीं गेंवाता कि लोग उसे छोटी नातिका समझते हैं।

रमेशने सन्दिग्ध भावसे कहा—लेकिन ताईनी, पहित लोग तो यही अनुमान करते हैं।

ताईजीने कहा—महया, अनुमानके विरुद्ध तो कोई तर्क चल नहीं सकता। लेकिन अगर कोई यह बतला सके कि अमुक गाँवके इतने आदमियोंने इस साल सिर्फ इसी लिए अपना घर्म और जाति छोड़ दी है कि लोग उन्हें छोटी जातिका समझते थे, तो शायद पण्डितोंकी बात मानी जा सके। लेकिन मैं निश्चयपूर्वक जानती हूँ कि कोई यह नहीं बतला सकता।

रमेशने फिर भी तर्क करते हुए कहा—लेकिन ताईजी, यह बात तो मुझे बिलकुल ठीक मालूम होती है कि जो लोग छोटी जातिके हैं, वे बड़ी या ऊँची जातिके लोगोंके साथ अवश्य ईर्ष्या करेंगे।

रमेशकी इस तीन उत्तेजनापूर्ण वातपर विश्वेश्वरी फिर हॅंस पड़ीं और बोलीं —ठीक नहीं है, जरा भी ठीक नहीं है। मइया, यह तुम लोगोंका शहर नहीं है। गाँव-देहातमें कोई इस वातकी फिकर नहीं करता कि यह छोटी जातिका है और वह ऊंची जातिका। जिस तरह छोटे माईके मनमें बड़े भाईके प्रति ईच्यां नहीं और इस बातके लिए उसके मनमें कोई क्षोम नहीं होता कि मेरा जन्म वड़े भाईसे साल दो साल वाद क्यों हुआ, उसी तरह गाँव देहातके लोगोंका भी हाल है। यहाँ कायस्थोंको इस वातका जरा भी दुःख नहीं होता कि हम बाह्मण नहीं हुए, और कैवर्स (कहार) भी कायस्थके समान होनेकी कोई चेष्टा नहीं करते। जिस प्रकार बड़े भाईको प्रणाम करनेमें छोटे माईको कोई लज्जा नहीं होती, उसी प्रकार कायस्थ भी बाह्मणोंके चरणोंकी बूल लेनेमें तिनक भी कुण्टित नहीं होते। वेटा, यह जाति-मेद इस ईच्यां-देषका कारण नहीं है, कमसे कम वंगालियोंकी जो मेर-दंड है, उस देहातमें तो नहीं।

रमेशने मन ही मन आश्चर्य करके कहा—तो फिर ताईजी, ऐसा क्यों होता है १ उस गाँवमें मुसलमानीके इतने घर हैं, पर उनमें तो इस तरहके लड़ाई-झगड़े नहीं होते । वहाँ तो जब किसीके ऊपर कोई विपत्ति आती हैं, तन उसे कोई यहाँवालोंकी तरह घर दनाना नहीं चाहता। यह तो तुम जानती ही हो कि उस दिन द्वारिका पंडितका मृत शरीर कोई छूनेतकके लिए नहीं गया, क्योंकि उनका प्रायश्चित्त नहीं हुआ था।

विश्वेश्वरीने कहा—हाँ वेटा, जानती हूँ, सब जानती हूँ। लेकिन इसका कारण जाति-भेद नहीं है। कारण यही है कि मुसलमानोंमें अब भी सचमुचका धर्म है, और हम लोगोंमें वह नहीं है। जिसे वास्तवमें धर्म कहते हैं, वह गॉब-देहातमेंसे बिलकुल लुप्त हो गया है। रह गये हैं सिर्फ कितने ही आचार-विचार और कुसंस्कार, और उनसे होनेवाली दल वन्दियाँ।

रमेशने हताश मावसे एक निःश्वास डालकर कहा—ताईजी, क्या इसके प्रतिकारका कोई उपाय नहीं है ?

विश्वेश्वरीने कहा—है क्यों नहीं बेटा १ इसका प्रतिकार केवल ज्ञानसे ही हो सकता है। जिस रास्तेपर तुमने पैर रखा है, सिर्फ वही एक रास्ता है। इसीलिए तो मैं तुमसे बराबर कहती हूँ कि तुम अपनी इस जन्म-भूमिको किसी तरह भी छोड़ंकर न जाना।

इसके उत्तरमें रमेश कुछ कहना ही चाहते थे कि विश्वेश्वरीने उन्हें बीचमें ही रोककर कहा—तुम कहोगे कि मुसलमानोंमें भी तो अज्ञान बहुत अधिक है। जरूर है, लेकिन उन लोगोंके सजीव धर्मने उन्हें सब तरफसे बचा रखा है। रमेश, में एक बात कहती हूँ। पीरपुर गाँवमें ही तुम पता लगाओंगे तो तुम्हें माल्म हो जायगा कि वहाँ जाफर नामका एक बड़ा आदमी है जिसे सब लोगोंने मिलकर जातिसे बाहर कर रखा है, क्योंकि, वह अपनी विधवा सौतेली माँको खानेको नहीं देता। लेकिन हमारे इन गोबिन्द गाँगूलीने अपनी विधवा बड़ी भौजाईको उस दिन अपने हाथसे मारते मारते अधमरा कर दिया, लेकिन समाजकी तरफमे उन्हें उसका दंड मिलना तो चूल्हेमें गया, वह आप ही समाजके सिरपर चढे मुखिया बने बैठे हैं। हम लोगोंमें इस प्रकारके सब अपराध केवल व्यक्तिगत पाप-पुण्य मान लिये गये हैं। इनकी सजा मगवान अगर चाहेंगे तो देंगे और न चाहेंगे तो न देंगे, पर हमारा प्रामीण समाज खनकी तरफ भूक्षेप भी नहीं करेगा।

यह नई बात सुनकर एक ओर तो रमेश अवाक् हो गये पर दूसरी ओर उनका मन इसे ही स्थिर सत्यके रूपमें ग्रहण करनेमें संकोच करने लगा। विश्वेश्वरीने उनके मनका भाव समझकर कहा—चेटा, तुम फलको ही उपाय समझकर भूल मत कर बैठना! जिस कारण तुम्हारे मनका सन्देह दूर नहीं होना चाहता, उस जातिकी छोटाई-बड़ाईको लेकर झगड़ा करना उन्नतिका एक लक्षण-मात्र है—कारण नहीं। तुम अगर यह समझकर कि सबसे पहले उसके हुए बिना काम न चलेगा, उसीके लिए प्रयत्न करने जाओगे तो उससे दोनों ही तरफ खराबी होगी। अगर इस बातकी जाँच करना चाहते हो कि मेरा कहना ठीक है या नहीं, तो तुम किसी शहरके आसपासके दो-चार गाँवोंमें धूम आओ और फिर उन गाँवोंके साथ अपने क्ऑपुर गाँवकी तुलना कर देखो। तुम्हें आप ही सब बातें मालूम हो जायेंगी।

कलकत्तेके बहुत पासके एकाध गाँवके साथ रमेशका घनिष्ठ परिचय था। उस गाँवके स्थूल रूपको मन ही मन देख लेनेकी चेष्टा करते ही मानों अकस्मात् उनकी आँखोंके ऊपरसे एक काला परदा हट गया। वे गम्भीर सम्भ्रम तथा विस्मयसे विश्वेश्वरीके मुखकी ओर देखने लगे। लेकिन वे उस ओर कुछ भी खयाल न करके अपनी बातका सिलसिला जारी रखते हुए धीरे धीरे कहने लगी—वेटा, हसीलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ कि दुम अपनी जन्मभृमिको छोड़कर न जाना। तुम्हारी तरह बाहर रहकर जो लोग बहे हो गये हैं, वे यदि तुम्हारी ही तरह गाँवमें लौट आते, गाँवोंके साथ सारा सम्बन्ध तोड़कर चले न जाते, तो उनकी यह दुर्दशा न होने पाती। वे कमी गोविन्द गाँगूलीको सिरपर उठाकर दुम्हें दूर कर देनेका प्रयत्न न करते।

अव रमेशको रमाकी बात याद आई। इसलिए उन्होंने फिर रूठनेके स्वरमें कहा---ताईजी, दूर चले जानेमें मुझे भी दु ख नहीं है।

विश्वेत्यरीका ध्यान उसके इस स्वरपर तो अवक्य गया, परन्तु वे कारण नहीं समझीं । बोर्ली—नहीं रमेश, ऐसा किसी तरह नहीं हो सकेगा । जब तुम यहाँ आ गये हो और काम शुरू कर दिया है, तब अगर उसे बीचमें ही छोड़ दोगे, तो तुम्हारी जन्म-भूमि तुम्हें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेगी।

" क्यों ताईजी, जन्म-भूमि मेरे अकेलेकी ही तो नहीं है ?"

ताईजीने उद्दीत होकर कहा—तुम्हारी अकेलकी क्या त्रेटा, यह केवल तुम्हारी ही माता है। देखते नहीं हो कि माँ अपनी जनानसे कभी अपनी सन्तानसे कुछ नहीं माँगती। इसीलिए इतने लोगोंके रहते हुए भी उसका रोना किसीके कानों तक न पहुँच सका। लेकिन तुमने तो उसे यहाँ आते ही सुन लिया। रोमशेन फिर और कोई तर्क नहीं किया। वे योड़ी देर तक शान्त भावसे बैठे रहे और तब चुपचाप अत्यन्त श्रद्धाके भावसे विश्वेश्वरीके चरणोंकी धूल अपने मस्तक्षे लगाकर धीरे घीरे वहाँसे बाहर निकल आये।

माक्ति, करणा और कर्त्तव्यकी एकान्त निष्ठासे हृदय परिपूर्ण करके रमेश अपने घर आये। उस समय सूर्योदय हो ही रहा था। उनकी कोठरीमें पूरकती तरफ जो खिड़की थी, वह खुली हुई यी। उसीके सामने खड़े होकर वे स्तब्ध आकाशकी ओर देख रहे थे। सहसा शिशुकण्डके आह्वानसे चौंक कर उन्होंने मुंह फिरात ही देखा कि रमाका छोटा माई यतीन्द्र दरवाजेंके वाहर खड़ा होकर पुकार रहा है ' छोटे भह्या। छोटे भइया!' ठज्ञासे उसका चेहरा लाख हो रहा है।

रमेशने पास जाकर हाथ पकड़ लिया और उसे अन्दर लाकर पूला—यतीन्ड, तुम किसे पुकारते थे ?

- " आपको । "
- " मुझे १ मुझे ' छोटे भइया ' कहकर पुकारनेके लिए तुमसे किसने कहा १ "
- " वहनने । "
- " वहनने ? क्या उन्होंने तुम्हें मुझसे कुछ कहनेके लिए भेजा है ? "
- " यतीन्द्रने सिर हिलाकर कहा—नहीं वहनने कहा कि मुझे अपने साथ छोटे भहयाके यहाँ ले चलो । वह वहाँ खड़ी हैं।

यह कहकर यतीन्द्रने दरवाजेकी तरफ दिखा गया। रमेशने विस्मित और ज्यस्त होकर देखा कि रमा एक खम्मेकी आडमे खड़ी हैं। उसके पास पहुँचकर उन्होंने विनयपूर्वक कहा—आज मेरा बड़ा सौमाग्य है। लेकिन तुमने मुझे ही क्यों न बुला मेला और आप ही यहाँ तक आनेका कष्ट क्यों किया ? आओ, अन्दर आओ।

रमाने पहले तो कुछ इघर उघर-किया और तब यतीन्द्रका हाथ पकड़कर वह रमेशके पीछे पीछे चलकर उनके कमरेकी चौखटके पास वैठ गई। फिर कहा—आज में एक चीजकी भिक्षा माँगनेके लिए आपके घर आई हूँ। कहिए, देंगे ?

यह कहकर वह रमेशके मुखकी ओर स्थिर दृष्टिसे देखने लगी। उस दृष्टिसे रमेशके परिपूर्ण हृदयके सातों स्वर मानों अकस्मात् ही उन्मत्त होकर वज उटे और फिर एक ही बारमें टूट कर झड़ पड़े। कुछ ही क्षण पहले उनके मनमें

जो सब सकत्प, आशाएँ और आकाक्षाएँ अपूर्व दीसिछे नाचती फिरती थीं, वे सब एक दमछे बुझ गइ और अन्वकार छ। गया। फिर भी पूछा—बतलाओ, क्या चाहती हो ?

उनकी वह स्वामाविक ग्रुष्मता रमाकी दृष्टिसे छिपी न रही। उसने उनके मुखपर वैसे ही दृष्टि जमाये हुए कहा—आप पहले वचन दें।

रमेशने कुछ देर तक चुप रहनेके बाद सिर हिलाकर कहा—सो तो नहीं दे सकता। रमा, मुहार्में तुमसे बिना कोई परन किये ही वचन देनेकी जो शक्ति थी, उसे तुमने अपने हाथोंसे नष्ट कर दिया है।

रमाने चिकत होकर पूछा-मैंने ?

रमेशने कहा—हाँ, वह शक्ति तुम्हें छोडकर और किसीमें नहीं थी रमा। आज में तुमसे एक सत्य बात कहूँगा। तुम्हारा जी जाहे तो उसपर विश्वास करो, न जी चाहे मत करों! लेकिन अगर वह चीज मरकर बिलकुल निःशेप न हो गई होती, तो शायद में कभी तुम्हें यह बात न सुना सकता।

फिर कुछ देर तक चुप रहकर कहा—आज यह बात बतला देनेमें मेरे या वुम्हारे हानि-लामकी जरा भी सम्भावना नहीं है, हसीलिए आज बतला रहा हूँ कि उस दिन तक मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो में तुम्हें न दे सकता। लेकिन तुम जानती हो क्यों ?

रमाने सिर हिलाकर कह तो दिया कि, "नहीं।" लेकिन उसका अत करण किसी लज्जाननक आहाकांसे कण्टकित हो उठा।

रमेशने कहा — लेकिन, सुनकर नाराज मत होना और लिजत मी मत होना। सुम यही समक्ष लेना कि बहुत पुराने जमानेकी कोई कहानी सुन रही हो।

रमाने बीचमें ही रोकनेके लिए मन ही मन बहुत इच्छा की, लेकिन उसका सिर इस प्रकार छुक गया कि वह उसे उठाकर किसी तरह सीधा न कर सकी।

रमेशने फिर उसी प्रकार शान्त, कोमल और निर्लिस स्वरसे कहा—रमा, में सुम्हें प्यार करता था। आवर्ष्स जान पहता है कि वैसा प्यार शायद कमी किसीने किसीको नहीं किया। लडकपनमें मैं अपनी माँके मुँहसे सुनां करता था कि हम लोगोंका न्याह होगा। इसके बाद जिस दिन मेरी सारी आशा मग हो गई, उस दिन मे रो पड़ा था। उसकी याद मुझे आज मी हो आती है।

ये सब बातें पिघले; और जलते हुए सीसेकी तरह रमाके दोनों कानोंमें प्रवेश करके जला डालने लगीं और नितान्त अपरिचित अनुभूतिकी असहा-तीन्न वेदना उसकी छातीको एक सिरेसे लेकर दूसरे सिरे तक काटकर इकड़े इकड़े करने लगी। लेकिन रोकनेका कोई उपाय भी उसे हुँदे नहीं मिला; इसलिए वह नितान्त निरुपाय पत्थरकी मूरतकी तरह स्तन्ध होकर बैठी रही और रमेशकी विषाक्त मधुर बातें एक एक करके सुनने लगी। रमेश कहने लगे—तुम सोच रही हो कि तुम्हें यह सारी कहानी सुनाना अन्याय है। मेरे मनमें भी पहले यही सन्देह था; और इसीलिए उस दिन तारकेश्वरमें जब तुम्हारे केवल एक दिनके आदर-यत्नसे भेरे समस्त जीवनकी धारा बदल गई, तब भी मैं चुप रहा। लेकिन भेरे लिए वह चुप रहना सहज नहीं था।

अत्र रमासे किसी प्रकार सहन न हो सका। उसने कहा—तो किर आज ही आप मुझे अपने मकानमें पाकर इस प्रकार अपमान क्यों कर रहे हैं ?

रमेशने कहा—अपमान! बिलकुल नहीं। इसमें मान और अपमानकी कोई बात नहीं हैं। जिन लोगोंकी ये वातें है, उनमेंकी रमा भी तुम कभी नहीं थीं, और वह रमेश भी अब नहीं रहा। जो हो, मुनो। उस दिन जाने क्यों मुक्षे यह दद विश्वास हो गया था कि तुम चाहे जो कहो, चोह जो करो; पर मेरा अमंगल किसी प्रकार सहन न कर सकोगी। माल्यम होता है तब सोचा या कि उस लड़कपनमें एक दिन तुमने जो प्यार किया था, उसे शायद अब भी बिल्कुल भूल नहीं सकी होगी। इसीलिए सोचा था कि मैं कोई बात तुम्हें न बतलाकर तुम्हारी ही छायामें रहकर अपने समस्त जीवनके काम चीरे घीरे किये जाऊँगा। पर इसके बाद उस रोज रातको जब मैंने स्वयं अकबरके मुँहसे यह सुना कि तुमने स्वयं—। अरे, बाहर इतना हो-हल्ला काहेका हो रहा है ?

इतनेमें बाहरसे गोपाल सरकारने बहुत ही धनराहटमें कहा — बाबूजी

आवाज सुनते ही रमेश वाहर निकल आथे।—वावूजी, पुलिसवालोंने भजुआको गिरिफ्तार कर लिया है।

मारे भयके गोपाल सरकारके होठ काँप रहे थे। उसने जैसे तैसे कहां— परसों रातको राधानगरकी डकैतीमें वृह शामिल बतलाया जाता है।

रमेशने कमरेकी तरफ देखकर कहा—रमा, अब तुम यहाँ एक क्षण भी मत ठहरो । खिड़कीके रास्तेसे बाहर चली जाओ । पुलिस विना मकानकी तलाशी लिये न छोड़ेगी । रमाका चेहरा नीला पड़ गया। उसने खड़े होकर कहा—तुम्हारे लिए तो कोई डरकी बात नहीं है न ?

रमेराने कहा—कह नहीं सकता। यह भी नहीं जानता कि मामला क्या है और कहाँ तक पहुँच गया है।

रमाके होंठ कॉपने लगे। उसे याद आ गया कि उस दिन मेंने ही यानेमें इत्तला कराई थी। इसके बाद ही वह अचानक रोने लगी और बोली—मैं नहीं जाऊँगी।

रमेशने कुछ समय तक विस्मयसे अवाक् रहकर कहा—नहीं नहीं, रमा, तुम्हें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँसे जल्दी ही चली जाओ।

इतना कहकर रमाकी कोई बात सुने विना ही यतीन्द्रका हाय पकड़कर उन्होंने जबर्दस्ती दोनों भाई बहनको खिड़कीके रास्ते बाहर करके दरवाजा बन्द कर दिया।

## १३

दो महीने होने आये, कई डाकुऑंके साथ मजुआ भी ह्यालातमें बन्द है। उस दिन तलाशीमें रमेशके घरसे कोई सन्देहजनक चीज नहीं मिली। मैरव आचार्यने गवाही दी कि उस रोज रातको भजुआ मेरे साथ मेरी लड़कीके लिए वर देखने गया था। लेकिन फिर भी भजुआ जमानतपर नहीं छोड़ा गया। वेणीने आकर कहा—बहन रमा, बहुतसे दाव-पेंच सोचकर काम करना होता है। नहीं तो क्या शत्रुको सहजमें नीचा दिखाया जा सकता है। उस दिन अपने मालिकके हुकुमसे भजुआ जो लाठी हाथमें लेकर मछलीका हिस्सा लेनेके लिए घरपर वढ आया था उसकी रिपोर्ट अगर तुम थानेमें न लिखा चुकी होतीं, तो क्या आज वह साला इस तरह हवालातमें बन्द कराया जा सकता ? और बहन, अगर तुम साथ साथ दो-चार वार्ते और बढाकर रमेशका नाम भी शामिल कर देतीं, तब फिर देखतीं तमाशा! लेकिन उस समय ती तुमने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी!

रमाका चेहरा इतना म्लान हो गया कि वेणी उसे लक्ष्य करके बोला— नहीं नहीं, तुम्हें गवाही देने नहीं जाना पड़ेगा। और फिर अगर मान लो कि जाना भी पड़े तो इसमें हर्ज ही क्या है। जमींदारी रखकर तो फिर किसी बातसे पीछे इटनेसे काम चलता नहीं। रमाने कोई उत्तर नहीं दिया।

वेणी कहने लगे—लेकिन रमेश तो सहजमें काव्में आ नहीं सकता। इस वार उसने भी कम चाल नहीं चली है। उसने जो यह नया स्कूल खोला है, उसके कारण हम लोगोंको बहुत कष्ट भोगना पढ़ेगा। एक तो यों ही मुसलमान प्रजा हम लोगोंको अपना जमींदार नहीं मानना चाहती। तिसपर यदि वह लोग लिखना-पढ़ना सीख गये तो फिर जमींदारीका रहना न रहना दोनों वराबर समझ लो। यह बात मैं तुम्हें अभीसे वतलाये रखता हूँ।

जमींदारीके सब काम रमा वेणीके ही परामर्शके अनुसार करती थी। इस विषयमें दोनोंमें आज तक कभी मत-भेद नहीं हुआ। लेकिन आज पहले-पहल रमाने तर्क किया। उसने कहा—इससे स्वयं रमेश भइयाकी भी तो कुछ कम हानि नहीं होगी ?

स्वयं वेणीको भी इस विषयमें कुछ कम खटका नहीं था। उन्होंने जो कुछ सोच-विचार कर स्थिर किया था वही इस समय वह बतलाने लगे। उन्होंने कहा—रमा, तुम ये सब बातें क्या जानो। उसके लिए तो यह अपनी हानिकी चिन्ता करनेका विषय ही नहीं। हम दोनों आदमी परेशान हुए कि वस वह खुश है। देख नहीं रही हो कि जबसे आया है, तबसे किस तरह रुपये छटा रहा है। चारों तरफ छोटी जातिके लोगोंमें 'छोटे बाबू के नामका शोर मच गया है। मानो वही एक आदमी है और हम दोनों कोई चीज ही नहीं हैं। लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। बहन, यह जो तुमने उसे पुलिसकी निगाहपर चढ़ा दिया है, सो इसीसे वह अन्तमें समाप्त हो जायगा, यह मैं बतलाये देता हूँ।

वेणीने मन ही मन बहुत ही विस्मित होकर देखा कि इस संवादसे रमाके मनमें जो उत्साह और उत्तेजना उत्पन्न होनी चाहिए, उसका कहीं नाम भी नहीं है। बल्कि उन्हें मालूम हुआ कि अचानक रमाके चेहरेका रंग एकदम बदल गया है। रमाने पूछा—क्या रमेश महयाको यह वात मालूम हो गई है कि मैंने यानेमें इत्तला कराई थी ?

वेणीने कहा —ठीक तो नहीं जानता; लेकिन आखिर तो उसे इस बातका पता लग ही जायगा । भजुआके मुकदमेमें सभी बार्ते खुलेंगीं।

इसपर रमाने और कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मन ही मन मानों किसी वहुत बड़े आधातसे अपने आपको सँभालनेका प्रयत्न करने लगी। रह रहकर

पीता है। चार पन्ने ऑगरेजीके पढ लेनेसे अब क्या उसका कोई धर्म या जाति रह गई है बहन, बिल्कुल नहीं! पर उसकी सजा गई कहाँ है, सब जमा हो रही है और यह एक दिन सब ही देखेंगे।

रमा और अधिक वाद-विवाद न करके चुप अवज्य हो रही परन्तु रमेशके अनाचारकी और ईश्वर या देवताके प्रति अश्रद्धाकी ज्ञात रमरण करके उसका मन फिर उनकी तरफरे विमुख हो उठा । वेणी अपने आप कुछ कहते कहते वहाँ वे चल दिये। रमा पहले तो कुछ देर तक वैसी ही खड़ी रही और फिर अपनी कोठरीमें जाकर धमसे जमीनपर बैठ गई। उस दिन उसकी एकादशी यी। आज खाने-पीनेकी शहर नहीं है, यह सोचकर उमे मानों बड़ी शान्ति हुई।

## 88

बरसात बीत चुकी । आगामी दुर्गा-पूजाका आनन्द और मलेरियाका भय बंगालकी ग्राम्य जननीके आकाशमें, वायुमें और आलोकमें आ-कर झाँकने लगा । रमेशको भी बुखार आने लगा । पिछले साल तो वह इस राक्षसके आक्रमणकी उपेक्षा कर गये थे, पर इस साल न कर सके। लगातार तीन दिन तक बुखारमें पड़े रहनेके बाद आज वे सेवेरे ही उठे और बहुत-ही कुनैन निगलकर खिडकीके बाहरकी पीली भूपकी तरफ देखते हुए सोचने लगे कि -गावके आसपास जो पानीके अनावश्यक गढे भरे हैं और न्यर्थका झाड झंखाड जमा हो रहा है, इसके विरुद्ध गाँववालोंको सचेत किया जा सकता है या नहीं। -इघर लगातार तीन दिन तक बुखारमें पड़े रहनेसे उनकी समझमें अच्छी तरह आ गया था कि इसके लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वह सोचते थे कि अगर मैं मनुष्य होकर भी चुपचाप बैठा रहूँगा और लोगोंको इधी तरह हर साल महीनों तक मलेरियाकी पीडा भोगने दूँगा तो भगवान इसके लिए मुझे क्षमा नहीं करेंगे। कई दिन पहले इस सम्बन्धमें गाँववालोंके साथ बातचीत करके उन्होंने समझ लिया था कि गाँववाले भी इससे होनेवाली भीषण हानि और अपकारितासे बहुत कुछ परिचित हैं। लेकिन दूसरोंके गढे पाटने और झाइ-झखाड काटनेके लिए कोई तैयार नहीं होता। इसे वे ' घरका खाकर बनके भैसे भगाना ' समझते हैं। जिन लोगोंकी अपनी जमीनोंमें गढे और झाड़-झंखाड़ च्ये वे लोग कहते थे कि यह सब हमारा किया हुआ तो हैं नहीं, यह तो हमारे -भाप-दादों के समयसे चला आ रहा है। इसलिए जिन लोगों को गरज हो वे

- इन गढ़ोंको पाट दें और झाड़-झंखाड़ साफ कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम न तो इसके लिए पैसा ही खर्च कर सकते हैं और न परिश्रम ही कर सकते हैं। रमेशको पता लगानेपर माछ्म हुआ कि पास ही पास बहुतेक ऐसे गाँव भी हैं जिनमेंसे एक गाँव तो मलेरियाके कारण उजड़ रहा है और उसके पासहीसे दूसरे गाँवमें मलेरियाका प्रकोप प्रायः नहींके समान है। इसलिए अब वह सोचने लगे कि जरा तबीयतके सॅभलते ही स्वयं अपनी आँखों ऐसे गाँवोंको जाकर देखूंगा और वहाँकी हालतकी जाँच करूंगा और तच फिर इस सम्बधमें अपना कर्तव्य निश्चित करूँगा। उनकी यह निश्चित धारणा हो गई थी कि जिन गॉवोंमें मलेरिया नहीं है, उनमें पानीके निकासका अवश्य ही कोई स्वामाविक मार्ग होगा। वह मार्ग चाहे यों साधारण रूपसे लोगोंकी दृष्टि अपनी ओर न आकृष्ट करता हो, परन्तु फिर भी यदि चेष्टा करके और लोगोंकी ऑखोंमें उँगली डालकर उन्हें दिखाया जायगा तो अवस्य उसे देख सकेंगे। कमसे कम मेरे अत्यन्त अनुरक्त पीरपुर गाँवकी मुसलमान प्रजाकी ऑंखें तो अवस्य ही खुल जायँगी। जन उन्हें इस बातका स्यान आया कि मेरी इजीनियरिंगकी शिक्षाका उपयोग इतने दिनों बाद एक · चड़े भारी काममें होनेका अच्छा अवसर उपस्थित हुआ है, तब वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए।

इतनेमें किसीने रोती हुई आवाजसे पुकारा—छोटे बाबू!

रमेश चौंक पहे । उन्होंने घूमकर देखा तो भैरव आचार्य जमीनपर ओंचे पहे हैं और औरतों की तरह फूट फूट कर रो रहे हैं । उनकी सात-आठ वरसकी एक कन्या भी साथ थी । उसने भी बापके साथ मिलाकर चीख-पुकारसे सारा घर भर दिया । देखते देखते घरके सभी लोग दरवाजेके पास आकर इकट्ठे हो गये और भीड़ लग गई । रमेश न जाने कैसे इतबुद्धिसे हो रहे । वे कुछ भी निश्चित न कर सके कि किससे पूछें कि इसका कौन मर गया है या क्या नुकसान हो गया है और किस तरह इसे चुप करावें । गोपाल सरकार भी अपना काम छोड़कर दौड़े हुए आ पहुँचे । उन्होंने पास पहुँचकर ज्यों ही भैरवका हाथ पकड़कर जरा-सा खींचा, त्यों ही वह गोपालको दोनों बाँहोंसे जकड़कर पहलेंसे भी ज्यादा जोर जोरसे रोने लगा । रमेश यह स्मरण करके कि यह आदमी जरामें ही औरतोंकी तरह रोने लगता है, अधीर हो रहे थे कि गोपालकी बहुत-सी ढाढसकी बातोंसे अन्तमें आँखें पोंछकर वह कुछ

प्रकृतिस्य होकर बैठ गया और अपने इस महाशोकका कारण वतलानेके लिए तैयार हुआ। विवरण सुनकर रमेश स्तब्ध हो गये। वे इस बातकी कल्पना भी न कर सके कि इतना बडा अत्याचार भी कभी कहीं हो सकता है। बात यह थी कि जब भैरवके गवाही देनेसे भजुआ छूट आया, तब उसे पुलिसकी स्नेहपूर्ण दृष्टिसे बचानेके लिए रमेशने उसे उसके देश भेज दिया। इस तरह आसामीका तो जैसे तैसे छुटकारा हो गया, पर अब गवाह जालमें फॅस गया । जब भैरवको किसी तरह अपनी विपत्तिकी खबर मिली, तब वह कल ही दौड़ा हुआ सदर गया और वहाँ उसे पता लगा कि पाँच-छः दिन हुए, राधानगरके सनत मुकर्जीने, जो वेणीके चिचया समुर थे, भैरवके नाम सूद और असल सब मिलाकर ग्यारह सौ छन्बीस रुपये सात आनेकी डिगरी करा ली है और अब एक दिनके अन्दर ही उसके रहनेका घर कुर्क करके नीलाम करा लिया जायगा! और यह कोई एक तरफा डिगरी नहीं हुई थी। नियमानुसार इसका सम्मन निकला, किसीने भैरवके नामसे दस्तखत करके वह सम्मन लिया है और अपने आपको भैरव बतलाकर अदालतके सामने कह देना मजूर भी कर आया। गरन यह कि कर्न धुठा, मुद्दालह धुठा और मुद्दई भी धुठा। इस तरह इस सिरसे पैर तक भरे हुए झुठकी सहायतासे एक सबल आदमीने उद्योग किया और अब सरकारी अदालतमें इस अत्याचारका प्रतिकार करना एक दुर्बल आदमीका सर्वस्य हरण करके उसे दर दरका भिखारी वनानेका उद्योग किया और अब सरकारी अदालतमें इस अत्याचारका प्रतिकार करना भी कुछ सहज नहीं । जबतक डिगरीका सारा रुपया अदालतमें जमा न कर दिया जाय, तब तक वहाँ कोई बात कही ही नहीं जा सकती। अब सिर पटक कर मर नानेपर भी कोई सच बात नहीं सुनेगा। लेकिन दिरद्र भैरव इतने ६९४ कहाँ छे लावे जो अदालतमें जमा कराके इस महा अन्यायके विरुद्ध न्यायकी प्रार्थना करके अपनी जान वचाने ! तन राज्यके कानून, अदालत, जज, मजिस्ट्रेट आदि सबके सिरपर मौजूद रहते हुए भी एक दरिद्र प्रति-इन्द्रको चुपचाप मरना पड़ेगा। और इस वातमें किसीको कुछ भी सन्देह नहीं या कि यह सारी कार्रवाई वेणी और गोविन्द गाँगूलीकी है। इस अत्याचारके कारण भैरवकी चाहे कितनी ही अधिक दुर्गति क्यों न हो जाय और गाँवके सभी लोग अन्दर ही अन्दर इसके लिए चाहे कितनी ही काना-फूँसी क्यों न करते रहें, पर एक आदमी मी ऐसा नहीं निकलेगा जो सिर उठाकर प्रकट रूपसे इसका प्रतिवाद कर सके। कारण, वे लोग न तो

किसीके तीनमें रहते हैं और न किसीके तेरहमें और दूसरोंके मामलेमें कुछ कहना-सुनना उन्हें पसन्द भी नहीं। और चाहे जो हो, पर आज रमेशने निस्तन्देह रूपसे समझ लिया कि दरिद्र प्रजाके ऊपर निःसंकोन्व मावसे अत्याचार करनेका साहस इन लोगोंको कहाँसे प्राप्त होता है और किस प्रकार देशके कानूनको भी ये लोग कसाईकी छुरीकी तरह काममें ला 'सकते हैं। एक तरफ अर्थ-बल और कूट-बुद्धि उन्हें जिस प्रकार राज्यके दंडसे बचा देती है, उसी प्रकार दूसरी ओर मृत समाज भी उन लोगोंके दुष्कर्मोंके लिए दंडका कोई विघान नहीं करता। इसी लिए ये लोग इजारों अन्याय करके मी सत्य-घर्म-विहीन मृत श्राम्य समाजके सिरपर पैर रखकर इस प्रकार विना किसी उपद्रवके अपनी इच्छानुसार आचरण करते रहते हैं। आज उन्हें ताईनीकी बातें रह रहकर याद आने लगीं। उस दिन उन्होंने मर्मान्तक हॅसी हॅसते हुए कहा था--रमेश, चूल्हेमं जायँ जाति-पाँतिके ये विचार और मले-बुरेके झगड़े-टरे। बेटा, तुम केवल दीपक जला दो, केवल दीपक जला दो। गाँवोंके लोग ॲंघेरेमें अन्घे हो रहे हैं। बेटा, तुम एक बार ऐसा उपाय कर दो कि जिसमें ये लोग ऑख खोलकर देख भर सकें। उस समय ये आप ही समझ लेंगे कि क्या काला है और क्या घौला—कौन-सी बात अच्छी है और कौन-सी बुरी। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि तुम यहाँ आ ही गये हो बेटा, तो अब तुम यहाँसे जाना मत। तुम लोग अपना मुँह फेरे रहते हो, इसी लिए तो अब तुम्हारी ग्राम्य जननीकी यह दुर्दशा है। सच तो है, मेरे चले जानेसे तो इसके प्रतिकारका लेश-मात्र भी उपाय न रह जाता !

रमेशने एक दीर्घ निःश्वास छोड़कर मन ही मन कहा—हाय ! यही इमारे गर्वका घन—बंगालका शुद्ध, शान्त और न्याय-निष्ठ प्राम्य समाज है ! कोई वह दिन भी शायद रहा हो, जब कि इसमें प्राण थे । उस समय इसमें इतनी शक्ति यी कि यह दुष्टोंका शासन करता था और अपने आश्रित पुरुषों और क्षियोंको निर्विध रूपसे संसारकी यात्रा करनेमें सहायता देता था । लेकिन आज यह मृत है । फिर भी अन्धे प्रामवासी इस भारी और विकृत शबको नहीं छोड़ते और अपनी झुठी ममताके कारण इसे सिरपर लादे हुए दिनपर दिन क्षान्त, अवसन और निर्जीव होते जा रहे हैं, फिर भी किसी तरह ऑखें खोलकर नहीं देखते । वह उसीको समाज मानते हैं जो आतोंकी रक्षा तो कर ही नहीं सकता, उलटे उन्हें और भी अधिक विपन्न करता है और उनका ही नहीं सकता, उलटे उन्हें और भी अधिक विपन्न करता है और उनका

वहीं महापाप उन्हें रसातलकी ओर खींचता हुआ है जा रहा है। रमेश और मी कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहनेंके बाद अचानक मानों एक घका खाकर उठ खड़े हुए और तुरन्त ही उन्होंने भैरवके देनेकी सारी रकमका एक चेक लिखकर गोपाल सरकारको देते हुए कहा—आप सब बातें पहले खूब अच्छी तरह समझ लीजिए और तब ये रुपये जमा करा दीजिए, और जिस तरह हो सके, अपीलका सारा प्रबन्ध करके आइए। ऐसा इन्तजाम हो कि फिर इस प्रकारका मयंकर अत्याचार करनेका उन्हें कभी साहस न हो सके।

गोपालने चेक हाथमं ले लिया। कुछ देर तक वह और मैरव दोनों ही विह्वलोंकी तरह देखते रहे। रमेशने फिर उन्हें अपना मतलव ठीक तरहसे समझाया। अब मैरवकी समझमें आ गया कि रमेश मेरे साथ दिखगी नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जल्दीसे आगे बदकर पागलोंकी तरह रमेशके दोनों पैर खूब जोरसे पकड़ लिये और रोते तथा चिछाते हुए आशीर्वाद दे देकर एक ऐसा बसेड़ा खड़ा कर दिया कि अगर उस समय रमेशके स्थानपर उनसे कोई कमजोर आदमी होता तो उसे अपने आपको छुड़ा लेना बहुत ही कठिन होता। इस बातको सारे गाँवमें फैलते अधिक देर न लगी। सभी लोगोंने समझ लिया कि अब वेणी और गोविन्दका सहजमें छुटकारा न हो सकेगा। सभी लोग कहने लगे कि छोटे बाबूने अपने पुराने दुस्मनसे बदला लेनेके लिए ही इतने रुपये दे डाले हैं! लेकिन इस बातकी कल्पना करना किसीके लिए सम्भव ही नहीं था कि दुर्वल भैरवके बदलेमें भगवानने यह भार एक ऐसे आदमीके सिर रख दिया है जो इस गम्भीर दुष्कृतिका भारी मार अच्छी तरह उठा सकेगा।

इसके बाद कोई एक महीना वीत गया । मलेरियांके विरुद्ध रमेश मन ही मन युद्धकी घोषणा कर चुके थे, इसलिए इघर महीने भरसे वे अपने सब यन्त्र आदि लेकर ऐसे उत्साहसे अनेक स्थानोंकी नाप-जोख कर रहे थे कि यह प्राय: भूल ही गये कि कल ही भैरवंके मुकद्दमेकी तारीख है । आज सन्ध्यांके समय अचानक रोजन-चौकीका स्वर सुनकर वह बात उन्हें याद हो आई । नौकरसे यह खबर पाकर वे चिकत हो गये कि आज भैरव आचार्थके दौहित्रका अज-प्राश्चन है, फिर मी उन्हें इसका कुछ पता नहीं ! उन्होंने सुना कि भैरवंने कुछ मामूली तैयारी नहीं की है । उन्होंने गाँव-भरके समी लोगोंको निमन्त्रण दिया है । लेकिन घरका कोई आदमी यह न बतला सका कि रमेशको भी

कोई निमन्त्रण देने आया या नहीं । सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब उन्हें यह भी स्मरण हुआ कि सिरपर इतना वड़ा मुकद्दमा इतने नजदीक होनेपर भी भैरव आचार्य इघर वीस-पचीस दिनोंमें एक बार मिलने तकके लिए नहीं आया! मामला क्या है ! लेकिन यह बात उनके मनमें आ आकर भी नहीं आई कि संसारके सारे आदमियों में से भेरव मुझे ही बाद कर सकता है। इसलिए अपनी इस अन्द्रुन आशंकासे ने खुद ही लिजत हुए और तुरन्त एक दुपट्टा कन्धेपर डालकर सीधे भैरव आचार्यके घरकी तरफ जानेके लिए निकल पड़े। बाहरसे ही उन्होंने देखा कि बाड़ेके एक तरफ गॉवके दो-तीन कुत्ते जूटी पत्तलोके लिए लड़ रहे हैं, पास ही रोशन-चौकीवाले आग सुलगाकर तमाखू पी रहे हैं और वाजे सेंक रहे हैं। अन्दर पहुँचकर देखा कि ऑगनमें सैकड़ों जगहोसे फटा हुआ एक शामियाना खड़ा है और गॉव-भरमें जो पाँच-छः बहुत पुरानी मिट्टीके तेलकी लालटेनें हैं, वे मुकर्जी और घोषालके यहाँसे लाकर जलाई गई हैं। उनमेंसे रोशनी तो कम निकलती है और धुआँ अधिक, इससे वह सारा स्थान दुर्गन्धसे परिपूर्ण हो रहा है। खाना-पीना खतम हो चुका है और आदमी ज्यादा नहीं रह गये हैं । गाँवके बड़े-बूढे और सर-परस्त 'जाऊँ जाऊँ 'कर रहे हैं। गोविन्द गाँगूली वहाँसे कुछ दूर इटकर एक किसानके लड़केके साथ बहुत एकान्तमें वातचीत कर रहे हैं। ठीक उसी समय रमेश एक दुःस्वप्तकी मॉति सब लोगोंके सामने एकाएक ऑगनके बीच जा खड़े हुए। उन्हें देखते ही उन लोगोंके चेहरेपर निस प्रकार क्षण-भरके लिए ् स्याही दौड़ गई, शत्रुं-पक्षके लोगोंको इस प्रकार एकत्र देखकर रमेशका मुख भी कुछ उज्ज्वल नहीं हुआ। कोई भी उन्हें बैठनेके लिए अभ्यर्थना करने आगे नहीं वढा । यहाँ तक कि किसीने एक बात भी न की । भैरव स्वयं वहाँ नहीं था। थोड़ी देर बाद 'हाँ गोविन्द भइया...' कहते हुए जब वह किसी कामसे बाहर आया, तब मानों उसे ऑगनमें एक भूत खड़ा हुआ दिखाई दिया, और वह तुरन्त छीटकर तेजीसे घरके अन्दर चला गया। जब रमेश सूखे हुए मुँहसे अकेले उस मकानसे बाहर निकल आये, तब मारे आश्चर्यके मानों काठ हो गये। इतनेमें उन्हें सुनाई पड़ों कि पीछेसे कोई पुकार रहा है--भइया रमेश!

रमेशने पीछे फिरकर् देखा कि दीन् हाँफर्ते हुए चले आ रहे हैं। पास पहुँच कर उन्होंने कहा—चलिए भइयाची, घरमें चलिए। रमेशने हॅंसनेकी चेष्टा की, पर उनके मुँहसे हॅंसी न निकली। चलते चलते -दीनू कहने लगे—आपने उसका जो उपकार किया, वह उसके माँ-वाप भी उसके साथ न करते। यह बात जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन किया क्या जाय। उपाय जो नहीं है। बच्चे कच्चे लेकर ही तो हम लोगोंको गृहस्यी चलानी पड़ती है। इसीलिए अगर आपको निमन्त्रण दिया जाता तो,— समझ गये न भह्या,—चेचारे भैरवको भी ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता। तुम सब आज-कलके शहरके रहनेवाले लड़के उहरे। जात-पाँत तो कुछ मानते-वानते नहीं। इसीलिए—समझ गये न भह्या,—अब उसकी छोटी लड़की भी बारह बरसकी हो चली। दो दिन बाद उसे तो पार करना ही पड़ेगा। भहया, हम लोगोंके समाजका हाल जानते तो हो। समझ गये न भह्या—।

रमेशने अधीर होकर कहा--जी हाँ, सब समझ गया।

रमेशके घरके सदर दरवानेके पास खड़े होकर दीनूने प्रसन्न होकर कहा— हाँ भइया, समझोगे क्यों नहीं, कुछ नादान तो हो नहीं। उस ब्राह्मणको भी कैसे दोष दिया जाय—हम बुद्ढोंको अपने परकालकी चिन्ता—

रमेश यह कहते हुए जल्दीसे अपने घरके अन्दर चले गये—" बी हाँ, यह तो ठीक ही है।"

अव उनको यह समझना वाकी नहीं रहा कि गाँवके लोगोंने उन्हें जातिसे अलग कर दिया है। घर पहुँचनेपर मारे क्षोभ और क्रोधके उनकी आँखें जल उठीं। आज यह उन्हें सबसे ज्यादा खटका कि वेणी और गोविन्दको ही आज भैरव आदरपूर्वक बुला लाया है, और गाँवके सब लोगोंने सब बातें जानने और समझ लेनेके बाद भी भैरवको उसके इस व्यवहारके लिए केवल क्षमा ही नहीं कर दिया बल्कि समाजकी खातिर उसने जो मुझे बुलाया तक नहीं है, इसे भी प्रशंसाकी दृष्टिसे देखा।

रमेशने एक वड़ी चौकीपर बैठकर और लम्बी साँस छोड़कर कहा—हे भगवन्, इस कृतन्न जातिके इस महापातकका प्रायिक्षत्त किस तरह होगा! भगवान्, क्या इतने बड़े निष्ठुर अपमानको तुम भी क्षमा कर सकोगे!

१५

यह बात नहीं थी कि रमेशके मनमें यह आशका बिलकुल हुई ही न हो।

फिर भी दूसरे दिन सन्ध्याके समय गोपाल सरकारने सदरसे लौटकर जब सचमुच बतलाया कि भैरव आचार्यने हम लोगोंके माथेपर ही कटहल फोड़कर खाया है, अर्थात् वह अदालतमें हाजिर ही नहीं हुआ, और मुकदमा एक तरफामें खारिज होकर हमारे द्वारा जमा किये हुए रुपेथ वेणी आदिके हाथ लग गये, तब क्षणभरके लिए रमेशके कोधकी ज्वाला उनकी एड़ीसे लेकर चोटीतक भभक उठी। उस दिन उन लोगोंकी जालसाजी और टगीका दमन करनेके लिए ही रमेशने उस झुटे ऋणके रुपये मैरवकी तरफसे जमा कराये थे, परन्तु महा-गिषष्ठ भैरवने उन्हीं रुपयोंकी बदौलत अपनी जान बचा कर फिर वेणी बाबूके साथ मित्रता स्थापित कर ली! भैरवकी यह कृतन्नता कलके अपमानसे बहुत ऊपर जाकर आज रमेशके माथेके भीतर प्रज्वलित होने लगी। वे जिस हालतमें थे, उसी हालतमें उठ खड़े हुए और बाहर जानेको तैयार हो गये। आत्मसंबरणकी बातका उन्हें खयाल भी न आया। मालिककी लाल ऑख देलकर गोपाल सरकार डर गये। उन्होंने धीरेसे पूला—क्या आप कहीं जा रहे हैं ?

रमेश "अभी आता हूँ।" कहकर तेजीसे चले गये। भैरवके मकानके वाहरी मागमें पहुँचकर देखा कि कोई नहीं है। तब वे अन्दर चले गये। उस समय आचार्यकी स्त्री दीपक हाथमें लेकर तुलसीके चौरेके पास आ रही थी। अचानक रमेशको सामने देखकर सन्न हो गई। जो कभी आये नहीं, वे आज क्यों आये, यह सोचते ही वह इतनी डरी कि उसका कलेजा मुँहको आने लगा। रमेशने उसीसे पूछा—आचार्यजी कहाँ हैं ?

स्त्रीने अन्यक्त स्वरसे जो कुछ कहा, वह तो नहीं सुनाई पड़ा फिर भी यह माल्म हो गया कि घरपर नहीं हैं। रमेशके वदनपर एक कुरता तक न था। सन्ध्याके अस्पष्ट प्रकाशमें उनका चेहरा भी अच्छी तरह दिखाई नहीं देता था। इतनेमें भैरवकी बड़ी लड़की लक्ष्मी एक छोटे लड़केको गोदमें लिये हुए बाहर निकली। एक अपरिचित आदमीको सामने देखकर उसने अपनी माँसे पूछा—माँ, यह कौन है ?

लेकिन उसकी मॉ कोई परिचय न दे सकी। रमेश भी कुछ न बोले। लक्ष्मी डर गई और चिल्ला पढ़ी—बाबूजी, न जाने यह कीन आदमी आंगनमें आकर खड़ा है और कुछ बोलता नहीं।

" कौन है !" कहते हुए उसके पिता बाहर निकल आये और रमेशको

देखते ही मानो काठ हो गये। सन्ध्याकी उस म्लान छायामें भी उन्हें उस लम्बे-चौड़े और दृष्टपुष्ट शरीरको पहचानते देर न लगी। रमेशने कठोर स्वरंसे कहा—यहाँ आइए और तत्काल ही खुद ही आगे बढकर वज्रमुष्टिसे उनका एक हाथ पकड़ लिया और पूछा— ऐसा काम क्यों किया ?

् भैरव रो पड़े।—अरे मार डाला रे! लक्ष्मी, जल्दीसे जाकर वेणी बाबूको खबर कर दे।

साथ ही साथ घर-भरके लड़के-बच्चे जोर नोरसे रोने-चिछाने लगे और पलक मारते ही सन्ध्याकी उस नीरवताको भग करनेवाले बहुतसे लोगोंके रोने-चिछा-नेके शब्दसे सारा महछा त्रस्त हो उठा। रमेशने उसे एक जोरका झटका देते हुए कहा—चुप रहो। पहले यह बतलाओ कि यह काम क्यों किया?

मैरवने उनके प्रथका उत्तर देनेकी चेष्टा तक नहीं की। वह सिर्फ गला फाइ फाइकर चिछाता रहा और रमेशके हाथों अपने आपको छुडानेके लिए खींचातानी करता रहा। देखते देखते गाँव-भरकी स्त्रियों और पुरुषोंसे ऑगन भर गया। तमाशा देखनेके लिए और भी लोग इकड़े होकर अन्दर घुसनेके लिए धक्तमधक्ता करने लगे। लेकिन कोधान्य रमेशने उस ओर ध्यान ही न दिया। सैकड़ों आदिमियोंकी छुत्त्हलभरी दृष्टिके सामने खड़े होकर वह पागलोंकी तरह मैरवको पकड़े हुए बैसे ही झटकेपर झटके देने लगे। एक तो यों ही रमेशके शारीरिक बलकी अतिरिक्तित होकर कहानियाँ वन गई शी। तिसपर उनकी आँखोंकी तरफ देखकर इतने आदिमियोंमेंसे किसीका भी साहस न हुआ कि अभागे भैरवको छुड़ा सकें। गोविन्द तो घरमें आते ही भीडमें मिलकर गायम हो गये। वेणी दूरहीसे झाँककर खिसक, जाना चाहते ये कि भैरव देखकर रो पदा—यहे बाबू!—

लेकिन बंडे बाबूने भी उस ओर ध्यान न दिया और वे पलक मारते न मारते न जोने कहाँ गायब हो गये। सहसा उस भीड़के बीचमेंसे कुछ रास्ता-सा हुआ और उसके बाद तुरन्त ही रमाने जल्दीसे वहाँ पहुँचकर रमेशका हाथ पकड लिया। कहा—वस हो चुका, अब छोड दो।

रमेशने उसकी ओर अग्निपूर्ण दृष्टिसे देखकर कहा-क्यों ?

रमाने दोंतोंसे दाँत भींचकर अस्फुट और क़ुद्ध स्वरसे कहा—इतने आद-मियोंके बीचमें तुम्हें ऐसा करते लजा नहीं आती, लेकिन मैं तो मोर लजाके मरी जा रही हूँ! रमेशने ऑगन-भरे लोगोंकी तरफ देखकर तत्काल ही भैरवका हाथ छोड़ दिया। तब रमाने कोमल स्वरंखे कहा—अब घर जाओ।

रमेश बिना कुछ कहे वहाँसे बाहर हो गये। एकाएक मानों इन्द्रजालका एक खेल-सा हो गया। लेकिन उनके चले जानेपर रमाके प्रति उनकी इस अतिशय अनुगततासे सभी मानों विचित्र ढँगसे एक दूसरेके मुँहकी ओर देखके लगे। और इतनी बड़ी वातका इतने आडम्बरसे आरम्भ होकर इस तरह खतम हो जाना मानों किसीको अच्छा न लगा।

लोग चले गये। अब गोविन्द गाँगूलीने प्रकट होकर एक उँगली उठाकर और अपना मुख जरूरतेले ज्यादा गम्भीर बनाकर कहा—अब पहले यह सलाह करो कि यह जो घरपर चढकर आया और इन्हें इस तरह अध-मराः कर गया, इसका क्या होना चाहिए ?

मैरव दोनों घुटनोंमें अपना मुँह डालकर बैठा हुआ हाँफ रहा था। उसने निरुपाय भावने वेणीके मुँहकी तरफ देखा। रमा तब भी गई नहीं थी। उसने वेणीके अभिप्रायका अनुमान करके जल्दीने कहा—लेकिन बड़े भइया, इस तरफका दोष भी तो कुछ कम नहीं है। और फिर हुआ ही क्या है जिसके लिए कोई बखेड़ा खड़ा किया जाय ?

वेणीने बहुत ही आश्चर्यसे कहा - रमा, तुम कैसी बातें करती हो !

भैरवकी बड़ी लड़की तब भी एक खम्भेके सहार खड़ी रो रही थी। वह घायल नागिनकी तरह एक दमसे गरज उठी—रमा बहन, तुम तो उसकी तरफ़्से बोलोगी ही। पर यह तो बतलाओं कि अगर कोई इस तरह तुम्हारे घरमें घुसकर तुम्हारे वापको मार जाता तो तुम क्या करती ?

पहले तो उसका गरजना सुनकर रमा चौंक पड़ी। वह अपने पिताके छुटकारेके लिए अगर कृतज्ञ न हो तो न सही। लेकिन उसकी इस तीव्रताके अन्दरसे कटु श्लेषकी ऐसी तेज आँच रमाको लगी कि वह दूसरे ही क्षण जल उठी। लेकिन फिर भी आत्म-संवरण करके बोली—हमारे बापमे और तुम्होरे वापमें बहुत फर्क है लक्ष्मी, इसलिए यह तुलना मत करो। लेकिन भैंने किसीकी तरफले कोई बात नहीं कही, मैं तो भलेके लिए ही कहती थी।

ं लक्ष्मी देहातकी औरत थी, लड़ने-झगड़नेमें किसीसे कम नहीं। उसने सपटकर कहा—ठीक है! तुम्हें उसकी तरफसे लड़ाई करनेमें ल्ला नहीं आती! वड़े घरकी लड़की हो, इसलिए डरसे कोई कुछ नहीं कहता। और नहीं तो कीन नहीं जानता ? तुम्हीं हो जो मुँह दिखा रही हो ! कोई दूसरी होती तो गलेमें फाँसी लगा लेती ! —

वेणीने लक्ष्मीको कुछ झिड़ककर कहा—लक्ष्मी, चुप रहो- न । उन सब बार्वोके कहनेकी जरूरत क्या है ।

लक्ष्मीने कहा—जरूरत क्यों नहीं है १ जिसके कारण बाबूजीने इतना दुःख गया, उसीकी तरफसे ये आकर लड़ाई करेंगी १ अगर आज बाबूजी मर जाते तो १

दम-भरके लिए ही रमा स्तम्भित हो गई थी। पर वेणीके इस बनावटी कोधके स्वरने उसे फिरसे मानों प्रस्वलित कर दिया। उसने लक्ष्मीकी तरफ देखकर कहा—लक्ष्मी, ऐसे आदमीके हाथसे मृत्यु पाना भी बड़े भाग्यकी बात है। आज अगर तुम्हारे बाप मर जाते, तो स्वर्ग जा सकते! लक्ष्मीने और भी जल-भुनकर कहा—तभी तो रमा बहन, तुम उसपर मरी हो! रमाने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और उसकी तरफ्से मुँह फेरकर वेणीकी

ओर घूमकर पूछा — लेकिन बड़े महया, यह बात क्या है ! तुम्हीं बतलाओं न ! इतना कहकर वह टक लगाकर उनकी तरफ देखती रही । उसकी दृष्टि पानो अञ्चलकार के जिल्ला के लिए समाजे अस्तर के लेकिन करी । केपीने

मानो अन्घकारको भेदकर वेणीके हृदयके अन्दर तक देखने लगी। वेणीने झुब्घ होकर कहा—बहन, भला में क्या चानूँ! लोग तो ऐसी बहुत-सी सातें कहते हैं। लेकिन उन वातोंकी तरफ प्यान देनेसे काम नहीं चलता।

रमाने पूछा---लोग क्या कहते हैं !

वेणीने बहुत ही अवज्ञापूर्वक कहा—कहते हैं तो कहा करें। उनके कहनेसे बदनपर कुछ छोले तो पह ही नहीं जाते।

इस कपट-सहानुमूतिको रमा समझ गई। उसने योड़ी देर तक चुप रहनेके बाद कहा—तुम्हारे शरीरपर तो शायद किसी चीजसे भी छाले नहीं पड़ सकते। किन्तु सब लोगोंके शरीरपर तो तुम्हारी तरह गैंड़ेका चमड़ा है नहीं। लेकिन लोगोंसे ये सब बातें कहलाता कीन है शतम !

वेणीने कहा---मैं १

रमाको अन्दर ही अन्दर बहुत क्रोध आ रहा था, पर वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे रोक रही थी। अब भी उसके स्वरसे वह क्रोघ प्रकट नहीं हुआ। उसने कहा—दुम्हारे सिवा और कोई नहीं। ससारका कोई भी दुष्कर्म दुमसे वचा नहीं हैं। चोरी, फरेब, जाल, घरमें आग लगवाना, सभी कुछ हो खुका है। फिर यही क्यों बाकी रह जाय ? बेणी हतबुद्धि होकर मुँहसे कोई बात ही नहीं कह सके । रमाने कहा— तुममें यह समझनेकी शक्ति नहीं कि स्त्रियोंके लिए इससे बढ़कर सर्वनाशकी बात और कोई नहीं हो सकती । लेकिन में पूछती हूँ कि यह बदनामी फैला-नेमें तुम्हारा क्या लाम है ?

वेगीने डरकर कहा—मेरा क्या लाभ होगा ! अगर लोग तुम्हे तड़के रिमेशके घरने निकलते हुए देखें, तो मैं क्या कर सकता हूँ !

रमाने इस बातपर विना कोई ध्यान दिये कहा—मैं इतने आदिमयोंके सामने और कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन बड़े भइया, तुम यह न समझना कि मुझे तुम्हारे मनका भाव मालूम नहीं है। लेकिन यह निश्चय समझ रखो कि मैं मरनेसे पहले तुम्हें भी जीता नहीं छोड़ जाऊँगी।

भैरवकी की अभी तक चुपचाप पास ही कहीं खड़ी थी। अब उसने आगे बदकर और रमाका हाथ पकड़कर घूँघटके अन्दरसे कोमल स्वरमें कहा— अरे बेटी, तुम पागल हुई हो। यहाँ कौन ऐसा है जो तुम्हें नहीं जानता ?

इसके बाद उसने अपनी कन्यासे कहा—लक्ष्मी, त् औरत होकर और-तकी इस तरह बदनामी मत कर । घर्म यह सहन नहीं कर सकेगा । आज इन्होंने तुम्हारा जो उपकार किया है, अगर तुम आदमीकी बच्ची होती तो उसे समझतीं।

यह कहकर वह रमाको खींचती हुई कोठरीके अन्दर छ गई। अपने पतिके उद्देश्यसे उसके इस कठोर श्लेष और निरपेक्ष सत्यवादितासे सभी उपस्थित छोग मानों कुण्ठित होकर वहाँसे खिसक गये।

इस घटनाका कार्य-कारण सम्बन्ध चाहे जितना ही बड़ा और चाहे जो हो, परन्तु फिर भी अपने इस कदाकार असंयमके कारण रमेशका जिक्षित और भद्र अन्तःकरण लगातार दो दिन तक ऐसा संकुचित हो रहा कि वे घरसे बाहर निकल तक न सके। तो भी इतने लोगोंके बीचसे रमा जो अपनी इच्छासे उनकी लजाका अंश लेने आई थी उसका ध्यान रह-रहकर उनकी समस्त लजाके काले मेघपर दिगन्त-लुप्त बिजलीकी इल्की-सी चमककी तरह रह रह कर सीन्दर्य और माधुर्यकी दीत रेखा अंकित कर जाता था। इसी लिए उनकी ग्लानमें भी परितृप्तिकी पीड़ा थी। इसी दुःख और मुखकी वेदनामें जब वे और भी इन्छ दिनों तक अपने निर्जन घरमे अज्ञात-वास करनेका संकल्प कर रहे थे, तब उन्होंने स्वप्तमें भी नहीं सोचा था कि उस समय

उन्हींको उपलक्ष्य करके बाहर एक और आदमीके सिरपर लगातार लबा और अपमानका पहांड टूट कर गिर रहा है।

लेकिन छिपकर वैठेनेका सुयोग उन्हें नहीं मिला। आज सन्ध्याको पीर-पुरकी मुसलमान प्रजाकी पंचायतकी बैठक होनेको थी, इसलिए उसमें उपस्थित होनेके लिए कुछ लोग उन्हें बुलाने आये। स्वय रमेशने ही कुछ दिन पहले इस बैठकका आयोजन किया था। इसी लिए जब वे यह खबर दे गये कि आज वे लोग इकट्ठे होकर छोटे बाबूकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब उन्हें जानेके लिए उठना पड़ा।

पता लगानेपर रमेशको माल्म हुआ या कि हर गाँवके कुषकोमें दरिद्रोंकी संख्या बहुत अधिक है। बहुतसे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक इकड़ा मी जमीन नहीं है। वे लगान देकर दूसरोंकी जमीनपर रहते हैं और दूसरोंकी ही जमीनोंमें मनदूरी करके अपना पेट पालते हैं। यदि दो दिन काम नहीं मिला या बीमार पह बानेसे कामपर न जा सके तो फिर उन्हें सपरिवार उपवास करना पड़ता है। खोज करनेपर यह भी माछूम हुआ कि किसी समय इनमेंसे बहुतोंकी हालत अच्छी थी लेकिन कर्जके फेरमें उनका सब कुछ चला गया। कर्नर्का न्यवस्था भी सीधी नहीं है। महाजन लोग जमीन रेइन रखकर कर्न देते हैं, लेकिन अक्सर सूद नहीं लेते और फरालका हिस्सा लेना चाहते हैं। सूदका हिसाब लगानेपर इस हिस्सेका मूल्य कभी कभी असलके लगभग पहुँच जाता है। इसीलिए जब एक बार कोई कृषक, चाहे सामाजिक क्रिया-कर्मके लिए हो और चाहे अनावृष्टि आदि के कारण हो, कुछ ऋण लेनेको निवश होता है, तो फिर सँमलकर खड़ा नहीं हो सकता। हर साल ही उसे उसी महाजनके दरवाजेपर जाकर हाथ पंचारना पड़ता है। इस विषयमें हिन्दू और मुसलमान दोनोंकी एक ही अवस्था है। कारण, महाजन प्रायः हिन्दू हैं। रमेशने शहरमें रहनेके समय कितावें पढकर इस विषयमें जो कुछ जाना था, उसका वास्तविक रूप जन उन्होंने गाँवमें आकर देखा, तन दग रह गये। उनके बहुतसे रुपये बैंकमें पहे थे। उन रुपयोंसे और कुछ रुपये और भी सप्रह करके वह महाजनोंके हाथसे इन अभागोंका उद्घार करनेके लिए कमर कछने लगे। लेकिन एक-दो जगह लेन-देन करके और उनमें नुकछान उठाकर उन्होंने देखा कि इन दिरदोंको जो इतना अधिक असहाय और कुपापात्र सोचा था, सो सर्वत्र ही ठीक नहीं है। ये लोग दरिद्र, निरुपाय और

अल्प बुद्धि-जीवी अवन्य है, लेकिन बदजाती और बदमाशीमें भी कम नहीं हैं। उधार लेकर उसे न जुकानेकी प्रवृत्ति इन लोगोंमें खूब प्रबल है। अधिकाश क्षेत्रोमें ये सरल भी नहीं है और साधु भी नहीं हैं। सूठ बोलनेसे इनका सिर नीचा नहीं होता और घोखा देना खूब जानते हैं। अपने पड़ोसियोंकी स्त्रियों और कन्याओंके सोंदर्यकी चर्चा करनेका शोक भी इनमें कम नहीं है। पुरुषोंका विवाह होना बहुत कठिन हो गया है, साथ ही भिन्न भिन्न अवस्थाओंकी विधवाओंके बोहासे इरएक गृहस्य दवा जा रहा है। इसीलिए इनके नैतिक स्वास्थ्यकी भी बहुत बुरी हालत है। इन लोगोंका समाज भी है और उसका शासन भी कम नहीं है। लेकिन पुलिसके साथ चोरोंका जो सम्बन्ध है, समाजके साथ इन लोगोंने भी ठीक वही सम्बन्ध स्थापित कर रखा है। फिर भी सब मिलाकर ये लोग इतने पीड़ित, इतने दुर्बल और इतने निर्धन हैं कि इनसे नाराज होकर चुरचाप बैठ रहना भी असम्भव है। विद्रोही और कुमार्गपर चलनेवाली सन्तानके प्रति पिताका जो मनोभाव होता है, रमेशका द्धदय भी ठीक वैसा ही हो रहा था, और इसीलिए आज सन्थ्याको रमेशने पीरपुरके नये स्कूलमें पंचायत बुलाई थी।

अभी थोड़ी देर हुई, सन्ध्याका अन्धकार दूर करके दशमीकी ज्योत्स्ना खिड़कीके बाहर खुले मैदानमें चारों तरफ भर गई थी। रमेश उती ओर देखते हुए, जानेके लिए तैयार होकर भी नहीं जा रहे थे। उसी समय रमा आकर उनके दरवाजेके पास खड़ी हो गई। वहाँ रोशनी नहीं थी, इसलिए रमेशने घरकी दासी समझकर कहा—क्या चाहती हो ?

" क्या आप बाहर जा रहे हैं १ " रमेश चौक पड़े। " कौन रमा १ इस समय कैसे आई १ "

जिस कारण उसे सन्ध्याका आश्रय लेना पड़ा था, उसके कहनेकी तो जरूरत नहीं थी परन्तु जिस कामके लिए वह आई थीं, उसके सम्बन्धकी वहुत-सी वार्ते कहनी थीं, इसलिए उसकी समझमें नहीं आया कि में अपनी बात किस प्रकार आरम्भ करूँ। वह स्थिर हो रही। रमेश भी कुछ न कह सके। थोड़ी देर चुप रहनेके बाद रमाने पूछा—अब आपका शरीर कैसा है ?

रमेशने कहा—अच्छा नहीं है। अब फिर रोज रातको बुखार हो आता है। रमाने कहा—तत्र तो कुछ दिनोंके लिए बाहर घूम आना अच्छा होगा। रमेशने हॅसकर कहा—जानता तो हूँ कि अच्छा होगा। लेकिन जाऊँ कैसे १ उनकी हँसी देखकर रमा नाराज हुई । उसने कहा—आप कहेंगे कि व्यापको बहुत-से काम हैं। छेकिन ऐसा कीन-सा काम है जो अपने शरीरसे भी बढकर है!

रमेशने पहलेकी ही तरह हैंसकर उत्तर दिया—मैं यह नहीं कहता कि अपना शरीर कोई छोटी चीज है। लेकिन आदमीके लिए ऐसे भी काम हैं जो इस शरीरसे भी बहुत बढकर हैं। लेकिन, रमा, वह तो तुम न समझोगी।

रमाने सिर हिलाकर कहा — मैं समझना भी नहीं चाहती। लेकिन आपको और कहीं जाना ही होगा। आप अपने सरकार (गुमारते) से कह जाय, मैं जनके काम-काजकी देख-भाल कर दूँगी।

रमेशने चिकत होकर कहा—तुम मेरे काम कानकी देख-माल करोगी। रेकिन—

" लेकिन क्या ! "

"रमा, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास कर सकूँगा !"
रमाने तुरन्त ही निस्संकोच मावसे कहा — इतर लोग न कर सकें, लेकिन
आप कर सकेंगे।

उसके दृढ कण्डकी इस अचिन्तनीय उक्तिसे रमेश विस्मयसे स्तब्ध हो गये। लेकिन क्षण-भर चुप रहनेके बाद बोले—अच्छा, सोचूँगा।

रमाने सिर हिलाकर कहा—नहीं, सोचने विचारनेका समय नहीं है। आज ही आपको और कहीं जाना होगा। अगर नहीं जायँगे तो—

यह कहते कहते ही रमाने स्पष्ट अनुभव किया कि रमेश विचलित हो ठठे हैं। क्योंकि अन्यानक इस तरह पलायन न करनेसे क्या विपति आ सकती है, नह अनुमान करना कठिन नहीं था। रमेशने ठीक ही अनुमान किया। लेकिन आत्मसंवरण करके कहा—अन्छा, मान लो कि मैं चला गया, तो इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा ! मुझे विपतिमें डाल्नेके लिए तुमने स्वय भी तो कुछ कम नेष्टा नहीं की है, जो आज एक और विपत्तिसे सन्ति करने आई हो। वे सब घटनायें अभी इतनी पुरानी नहीं हो गई हैं कि तुम्हें याद न हों। बिल्क साफ साफ बतला दो कि मेरे चले जानेसे तुम्हारे लिए क्या सुभीता होगा। तब शायद मैं जानेके लिए राजी मी हो सकता हैं।

यह कहकर वे उत्तर पानेकी आशासे रमाके अस्पष्ट मुखकी और देखने टुगे, पर उन्हें कोई उत्तर न मिला। उन्हें इस बातका भी पता नहीं लगा कि कितना बड़ा अभिमान रमाकी छातीमें उच्छुसित हो उठा । उस अँघरेमें यह भी न दिखाई दिया कि इस निष्ठुर तानेके आघातसे रमाका चेहरा कितना विवर्ण हो गया है। थोड़ी देरतक स्थिर रहकर रमाने अपने आपको संभाल लिया और तब कहा—अच्छा, साफ साफ ही कहती हूँ। आपके चले जानेसे मेरा लाभ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन न जानेसे हानि बहुत है। मुझे गवाही देनी पड़ेगी।

रमेशने शुष्क भावसे कहा—यह बात है १ लेकिन गवाही न दो तो ! रमाने फिर कुछ रककर कहा—न दूँगी तो दो दिन बाद हमारे यहाँ महा-मायाकी पूजामें कोई भी नहीं व्यायगा और यतीन्द्रके यज्ञोपवीतके समय कोई भोजन न करेगा। मेरा वार व्रत—।

इस प्रकारकी दुर्घटनाकी सम्भावना मात्रसे ही रमा मानो सिहर उठी।

आगे कुछ और न सुननेसे भी काम चल जाता। लेकिन उनसे रहा न गया। पूछा—उसके बाद ?

रमाने न्याकुल होकर कहा—उसके भी बाद ? नहीं, तुम चले जाओ। रमेश भइया, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, तुम मुझे सब तरफ्ते चौपट मत करो; तुमः जाओ, इस देशसे चले जाओ।

दोनों ही कुछ देर तक चुप रहे। इससे पहले चाहे जहाँ, चाहे जिस अवस्थामें हों, रमाको देखते ही रमेशके हृदयका रक्त अशान्त हो उठता था। मन ही मन सैकड़ों युक्तियोंका प्रयोग करके और अपने अन्तःकरणको अनेक कह वार्ते सुना कर भी वे उसे शान्त नहीं कर पाते थे। हृदयकी इस नीरव विरुद्धतासे के दुःख पाते, लज्जाका अनुभव करते और कुद्ध भी हो उठते थे, लेकिन किसी तरह उसे वशों नहीं ला सकते थे। विशयतः आज इस समय अपने घरमें उसी रमाको अचानक अकेली उपस्थित होती देखकर कलकी वातका स्मरण करते ही उनके हृदयकी चंचलता एकदम उद्दाम हो उठी थी। लेकिन रमाकी अन्तिम बातसे आज इतने दिनोंके बाद उनका वह हृदय स्थिर हो गया। रमाके इस भय-व्याकुल आग्रहमें अखंड स्वार्थपरताका चेहच इतना अधिक स्पष्ट या कि आज उनके अन्धे हृदयकी भी आँखें खुल गई। रमेशने एक ग्रहरी साँस छोड़कर कहा—अच्छा, ऐसा ही होगा। लेकिन आज तो अब समय नहीं है। मेरे यहाँसे भाग जानेका कारण तुम्हारे लिए कितना ही बड़ा क्यों न

उनकी हॅंसी देखकर रमा नाराज हुई । उसने कहा—आप कहेंगे कि आपको बहुत-से काम हैं । लेकिन ऐसा कौन-सा काम है जो अपने शरीरसे भी बढ़कर है !

रमेशने पहलेकी ही तरह हैंसकर उत्तर दिया—मैं यह नहीं कहता कि अपना शरीर कोई छोटी चीज है। लेकिन आदमीके लिए ऐसे भी काम हैं जो इस शरीरसे भी बहुत बढकर हैं। लेकिन, रमा, वह तो तुम न समझोगी।

रमाने सिर हिलाकर कहा — में समझना भी नहीं चाहती। लेकिन आपको और कहीं जाना ही होगा। आप अपने सरकार (गुमाश्ते) से कह जायें, में उनके काम-काजकी देख-भाल कर देंगी।

रमेशने चिकत होकर कहा—द्वम मेरे काम काजकी देख-भाल करोगी र

" लेकिन क्या ! "

"रमा, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास कर सकूँगा ?"
रमाने तुरन्त ही निस्संकीच मावसे कहा — इतर छोग न कर सकें, लेकिन
आप कर सकेंगे।

उसके दृढ फण्डकी इस अचिन्तनीय उक्तिसे रमेश विस्मयसे स्तन्ध हो गये। लेकिन क्षण भर चुप रहनेके बाद बोले--अञ्छा, सोचूँगा।

रमाने सिर हिलाकर कहा—नहीं, सोचने विचारनेका समय नहीं है। आज ही आपको और कहीं जाना होगा। अगर नहीं जायँगे तो—

यह कहते कहते ही रमाने स्पष्ट अनुमव किया कि रमेश विचलित हो ठठे हैं। क्योंकि अन्तानक इस तरह पलायन न करनेसे क्या विपति आ सकती है, वह अनुमान करना फठिन नहीं था। रमेशने ठोक ही अनुमान किया। लेकिन आत्मसंवरण करके कहा—अच्छा, मान लो कि मैं चला गया, तो इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा र मुझे विपतिमें डाल्नेके लिए तुमने स्वयं भी तो कुछ कम चेष्टा नहीं की है, जो आज एक और विपत्तिसे सचेत करने आई हो। वे सव घटनायें अभी इतनी पुरानी नहीं हो गई हैं कि तुम्हें याद न हों। बल्कि साफ साफ बतला दो कि मेरे चले जानेसे तुम्हारे लिए क्या सुभीता होगा। तव शायद में जानेके लिए राजी भी हो सकता हूँ।

यह महकर वे उत्तर पानेकी आशासे रमाके अस्पष्ट मुखकी और देखने -छ्यो, पर उन्हें कोई उत्तर न मिला। उन्हें इस बातका भी पता नहीं लगा कि मकानका वहा ऑगन कुछ थोड़ेसे भले आदिमयोंको छोड़कर बिल्कुल शून्य भाय भाय कर रहा है। अन्दर भातका विराद् स्तूप घीरे घीरे जमकर कठिन होने लगा। व्यंजनोंके ढेर सूखकर विवर्ण होने लगे। लेकिन अभी तक एक भी किसानने माताका प्रसाद छेनेके लिए घरमें पैर नहीं रखा। अरे ये छोटी जातिके आदमी खाने पीनेका इतना सामान नष्ट कर रहे हैं। इन लोगोंका हौंसला इतना बढ गया ! वेणी बाबू हाथमें हुका लिये कभी अन्दर जाते, कभी चाहर आते और चीखते-चिछाते जोरसे पैर पटकते फिरते थे। सालोंको अच्छी तरह सिखलाऊँगा । घरके छप्पर उजड़वा दूँगा, यह करूँगा, वह करूँगा । आदि आदि । गोविंद, धर्मदास और हाल्दार आदि बहुत नाराज होकर घूम घूम कर अन्दान लगाने लगे कि किस सालेकी कारिस्तानीसे ऐसा हो रहा है। और यह भी बड़ा आश्चर्य है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों भएक-मत हो गये हैं। उघर अन्दर मौसी भी बिलकुल बौखला उठी है। वह भी एक विकट न्यापार है! इस भारी हंगामेमें सिर्फ एक आदमी चुप है: और वह है स्वयं रमा । उसने किसीके विरुद्ध एक बात भी नहीं कही,-किसीको दोष नहीं दिया। अभी तक उसके मुँहसे आक्षेप या अभियोगका एक वाक्य भी नहीं निकला। यह क्या वही रमा है ? इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि वह बहुत ही बीमार है। लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करती, — हँसकर उड़ा देती है। रोग रूपको नष्ट कर देता है, सो उसे तो जाने दो। पर उसमें चह अभिमान नहीं, वह कोघ नहीं, वह जिद नहीं । उसकी ऑर्ले मानों व्यथा और करणामे भरी हुई हैं। जरा-सा ध्यान देनेसे ही जान पढ़ता है कि मानों इन दोनों सजल आवरणोंके नीचे च्दनका समुद्र दन्ना हुआ है, जो मुक्ति पानेपर सारे संसारको बहा दे सकता है! चंडी-मंडपके अन्दरवाले दरवाजेसे आकर रमा देवीकी प्रतिमाके पास खड़ी हो गई। उसे देखते ही ग्रुभाकाक्षि--योंका दल खूव जोर जोरसे छोटी जातिके लोगोंके चौदह पुरखोंके नाम ले हेकर गार्छा-गलैज करने लगा। सुनकर रमा सिर्फ जरा-सी मुस्कराई। उसकी यह मुस्कराहट ठीक उसी तरहकी थी, जिस तरहकी मुस्कराहट उस फूलकी होती है जिसे आदमी डालमेंसे तोड़कर अपने हाथमें ले लेता है। उससे राग, द्धेष, आशा-निराशा, भलाई-बुराई कुछ भी प्रकट नहीं हुई। और यह भी कौन जाने कि वह हाँ सार्थक थी या निरर्थक !

वेणीने बिगइकर कहा-नहीं, नहीं, यह हँसीकी बात नहीं है। यह बहे

हो, आजकी रात मेरे लिए उससे भी कहीं बढ़कर है। तुम अपनी दासीको ज़ुलाओ। मुझे इसी समय बाहर जाना होगा।

रमाने धीरेसे पूछा--क्या आज किसी तरह जाना नहीं हो सकता ?

" नहीं । तुम्हारी दासी कहाँ गई ?"

" मेरे साथ कोई नहीं आया है।"

रमेश अवाक् हो गये। "यह कैसी बात है १ तुम्हें यहाँ अकेले आनेका -साहस कैसे हुआ १ अपने साथ एक दासी तक लेकर नहीं आई!"

रमाने उसी प्रकार कोमल स्वरसे कहा, " उससे भी क्या होता ? जो आती, वह भी तो तुम्हारे हाथसे मेरी रक्षा नहीं कर सकती।"

रमेशने कहा—भले ही न कर सके। लेकिन झूठी बदनामीसे तो वचा -सकती। रानी, रात मी तो कुछ कम नहीं हुई।

वही बहुत दिनोंका भूला हुआ नाम ! अचानक न जाने क्या कहनेके लिए रमाको अत्यन्त ओवग हो आया, पर उसने उसे रोक लिया । इसके बाद केवल यही कहा — रमेश महया, उसका भी कोई फल न होता । अधेरी रात नहीं है । मैं मजेंमें चली जाऊँगी ।

इतना कहकर विना किसी और बातकी अपेश्वा किये रमा घीरे धीरे वहाँसे बाहर हो गई।

## १६

रमा हर साल बहुत ठाठसे दुर्गा-पूजाका उत्सव किया करती थी और पूजाके पहले ही दिन अर्थात् सप्तिके दिन गाँवके सभी गरीकों और किसानोंको खूब जी मरकर खिलाती थी। ब्राह्मण-घरमें माताका प्रसाद पानेके लिए ऐसी धूम मच जाती थी कि रात एक प्रहर तक पचल पुरवे और जूठे मीठेकी भर-मारसे घरमें पैर रखनेको भी जगह नहीं रह जाती थी। केवल हिन्दू ही नहीं, पीरपुरकी मुसलमान प्रजा भी भीड़ लगानेमें कमी नहीं करती थी। इस बार भी यद्यपि वह स्वयं वीमार थी, उसने यह अयोजन करनेमें जुटि नहीं की थी। चडीमडपमें प्रतिमा और पूजाका साज-सरंजाम रहता था। नीचे उत्सवके लिए लम्बा-चौंडा ऑगन था। सप्तमिकी पूजा यथासमय समाप्त हो गई है। घीरे घीरे दो पहर और फिर तीसरा पहर होकर वह भी शेष होने लगा। जाकाशमें सप्तिका खड चन्द्रमा घीरे धीरे निकलने लगा। लेकन मुक्जींके

कोई रास्ता ही नहीं या। वेणी आदिके हाथका ग्राम्य समाज सत्य नहीं चाहता। यह बात वह निस्सन्देह रूपसे जानती थी कि अगर वह सच बोलेगी तो उसके वदलेमें उसे झुड़े अपवादकी गहरी कालिख अपने भुँहपर लगाकर समाजके बाहर निकल जाना पड़ेगा; और इस प्रकार बहुतोंको निकलना भी पड़ा है। इसके सिवा रमाने स्वप्नमें भी इस बातकी कल्पना नहीं की थी कि रमेशको इतनी भारी सजा दी जायगी। वह यही समझती थी कि बहुत होगा तो सौ दो सौ रुपया जुरमाना हो जायगा। विल्क जब बार वार सचेत कर देनेपर भी रमेराने अपना काम छोड़कर किसी तरह वहाँसे भाग जाना मंजूर न किया, तब उसने नाराज होकर मन ही मन यह कामना भी की थी कि जुरमाना हो जाय तो अच्छा ही है। एक बार शिक्षा तो मिल जायगी। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि रमेशको इस प्रकार शिक्षा मिलेगी, उनका रोगसे दुर्वेल और पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर भी मजिस्ट्रेटको दया नहीं आवेगी; और वह एक दमसे छः महीनेकी कड़ी सजा सुना देगा। उस समय रमा स्वयं रमेशके मुँहकी ओर नहीं देख सकी थी। पर, दूसरों के मुँहसे उसने सुना कि उस समय रमेश बराबर टक लगाकर उसीके मुँहकी तरफ देख रहे थे: और जेलका हक्म हो जानेपर जब गोपाल सरकारने प्रार्थना की, तो उसके उत्तरमें उन्होंने सिर हिलाकर कह दिया, " नहीं । अगर मजिस्ट्रेट सारी उमर जेलमें रहनेका हुकुम दे दे, तो भी मैं अपील करके छूटना नहीं चाहता। मुझे ऐसा मालूम होता है कि जेल इससे कहीं अच्छा है।"

अच्छा ही तो है ! उन लोगोंके चिरानुगत मैरव आचार्यने जब झूटी फरियाद करके उनका ऋण अदा किया और जब रमा इजलासपर खड़ी होकर यह स्मरण न कर सकी कि उसके हायमें छुरी थी या नहीं, नव वे अपील करके छुटकारा चाहें किसके लिए ?

उनकी वह दुर्जय घृणा भारी पत्थरकी तरह रमाकी छातीपर खूब जमकर बैठ गई है और वह उसे हटाकर कहीं भी रखनेको जगह नहीं पा रही है। आह ! वह भार कितना भारी है ! यह कैफियत तो उसके अन्तर्यामीने किसी भी तरह मंजूर नहीं की कि मैं अदालतमें झूठ बोलकर नहीं आई हूं। वह झूठ भले ही न बोली हो, पर सच बात भी उसने नहीं कही। क्या अच्छा होता यदि उस समय वह यह जान सकती कि सचको छिपानेका अपराध इतना बड़ा है और वह उसे इस तरह दिन-रात जलाता रहेगा! रह रहकर भारी सर्वनाशकी बात है। जब जानूँगा कि इसका मूल कौन है तो उसे ( दोनों हाथोंकी हथेलियाँ मिलाकर ) इस तरहरे मसल दूँगा।

रमा मन ही मन कॉॅंप उठी। वेणी फिर कहने छों—चे हरामज़ादे साले यह नहीं जानते कि जिसके जोरपर इतना जोर करते हैं, वह रमेश आप ही जलमें पड़ा धानी चला रहा है। फिर भला तुम लोगोंको मारनेमें मुक्के कितनी-सी देर लगेगी ?

्रमाने कुछ भी न कहा। वह जिस कामके लिए आई थी, उसे पूरा करके बुपचाप चली गई।

आज प्रायः डेढ़ महीना हुआ रमेश इस अपराधमें जेल काट रहे हैं कि उन्होंने अवैध रूपसे भैरवके घरमें प्रवेश करके उन्हें छुरीसे मारना चाहा या। कि क्रिके वरह पहले घर में प्रवेश करके उन्हें छुरीसे मारना चाहा या। कि क्रिके विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ा। नये मिलस्ट्रेट साहवकी जाने किस तरह पहले ही माल्यम हो गया था कि असामीके लिए इस कारके अपराध करना बहुत ही सम्भव और स्वामाविक है! इस विध्यमें भी उन्हें यथेष्ट सन्देह था कि इकेती आदिके साथ भी आसामीका सम्बन्ध है। यानेके रिजस्टरसे भी उन्हें विशेष सहायता मिली। उसमें लिखा है कि रमेशके शिक इसी तरहके कई अपराध पहले भी किये हैं, और उनके सम्बन्धमें इस गरहकी और भी बहुत सी सन्देहजनक बातें कही जाती हैं। मिलस्ट्रेट साहबने अपने फैसलेमें अपना यह मन्तन्य प्रकट करनेमें भी कसर नहीं की कि मिल्यमें पुलिसको उसपर खास तौरपर नजर रखनी चाहिए। अधिक गवाहियोंकी नी आवश्यकता नहीं पड़ी, पर रमाको गवाही देनी पड़ी थी। उसने कहा अस्त आचार्यके मकानमें घुसकर रमेश उन्हें मारने आये थे, इतना में आनती हूँ। मगर छुरी मारी थी या नहीं, नहीं जानती। यह भी मुक्ते याद गड़ी आता कि उनके हाथमें छुरी थी या नहीं।

लेकिन क्या यही सच था रे जिलेकी अदालतमें तो हलफ लेकर रमा यह जिलेकिन क्या कह आई, लेकिन जिस अदालतमें हलफ लेनेकी प्रथा नहीं है, उसमें वह क्या जवाब देगी रे मला उससे बढ़कर और कौन आदमी निस्पन्देह उपसे यह जानता है कि रमेशने छुरी नहीं चलाई और उसके हाथमें अस्त्र नित्त तो दूर रहा, एक तिनका तक नहीं था रे उस बड़ी अदालतमें तो यह उससे कोई पूछेगा तक नहीं कि वह कौन-सी बात स्मरण कर सकती है और कौन-सी नहीं। लेकिन यहाँकी अदालतमें उसके पास सच बोलनेके लिए

कोई रास्ता ही नहीं था। वेणी आदिके हायका ग्राम्य समाज सत्य नहीं चाहता। यह बात वह निस्सन्देह रूपसे जानती थी कि अगर वह सच बोलेगी तो उसके बदलेमें उसे झूठे अपवादकी गहरी कालिख अपने भुँहपर लगाकर समाजके बाहर निकल जाना पढ़ेगा, और इस प्रकार बहुतोंको निकलना भी पड़ा है। इसके सिवा रमाने स्वप्नमें भी इस बातकी कल्पना नहीं की थी कि रमेशको इतनी भारी सना दी नायगी। वह यही समझती थी कि बहुत होगा तो सो दो सो रुपया जुरमाना हो जायगा। विल्क जब बार बार सचेत कर देनेपर भी रमेशने अपना काम छोड़कर किसी तरह वहाँसे भाग जाना मंजूर न किया, तब उसने नाराज होकर मन ही मन यह कामना भी की थी कि जुरमाना हो जाय तो अच्छा ही है। एक बार शिक्षा तो मिल जायगी। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि रमेशको इस प्रकार शिक्षा मिलेगी, उनका रोगसे दुर्बल और पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर भी मजिस्ट्रेटको दया नहीं आवेगी; और वह एक दमसे छः महीनेकी कड़ी सजा सुना देगा। उस समय रमा स्वयं रमेशके मुँहकी ओर नहीं देख सकी थी। पर, दूसरोंके मुँहसे उसने सुना कि उस समय रमेश बराबर टक लगाकर उसीके मुँहकी तरफ देख रहे थे, और जेलका हुक्म हो जानेपर जब गोपाल सरकारने प्रार्थना की, तो उसके उत्तरमें उन्होंने सिर हिलाकर कह दिया, " नहीं । अगर मजिस्ट्रेट सारी उमर जेलमें रहनेका हुकुम दे दे, तो भी मैं अपील करके छूटना नहीं चाहता। मुझे ऐसा मालूम होता है कि जेल इससे कहीं अच्छा है। "

अच्छा ही तो है ! उन लोगोंके चिरानुगत भैरव आचार्यने जब झूठी फरियाद करके उनका ऋण अदा किया और जब रमा इजलासपर खड़ी होकर यह स्मरण न कर सकी कि उसके हाथमें छुरी थी या नहीं, तब वे अपील करके छुटकारा चाहें किसके लिए ?

उनकी वह दुर्जय घृणा भारी पत्थरकी तरह रमाकी छातीपर खूब जमकर बैठ गई है और वह उसे हटाकर कहीं भी रखनेको जगह नहीं पा रही है। आह ! वह भार कितना भारी है। यह कैफियत तो उसके अन्तर्यामीने किसी भी तरह मंजूर नहीं की कि मैं अदालतमें झूठ बोलकर नहीं आई हूं। वह झूठ भले ही न बोली हो, पर सच बात भी उसने नहीं कही। क्या अच्छा होता यदि उस समय वह यह जान सकती कि सचको छिपानेका अपराध इतना बड़ा है और वह उसे इस तरह दिन-रात जलाता रहेगा! रह रहकर उसे यही खयाल आता था कि भैरवके जिस अपराघके कारण रमेश आपेसे वाहर हो गये ये वह अपराध कितना वड़ा था! फिर मी वे मेरी सिर्फ एक बातपर उसे माफ करके और विना कुछ कहे-सुने चले गये थे ! मेरी इच्छाको इस प्रकार शिरोधार्य करके आज तक कब किसने मुझे इतना सम्मानित किया था १ वह अन्दर ही अन्दर जल जल-कर आज-कल मानो एक सत्यको देख रही थी ! जिस समाजके भयसे मैंने इतना वड़ा गहित काम कर डाला, वह समाज कहाँ है ! वेणी आदि कुछ समाजपितयों के स्वार्थ और क्रूर हिंसाके वाहर भी कहीं उस समाजका कोई अस्तित्व है १ गोविन्दकी विषवा भौजाईकी बात कौन नहीं जानता ? वेणीके साथ उसके सम्बन्धकी बात गॉव-भरमें किसीसे छिपी नहीं हैं। लेकिन फिर भी वह समाजके आश्रयमें निष्कण्टक होकर बैठी है और यह वेणी ही समाजपति है। उसीकी सामाजिक शुखलासे अपने सर्वांगको सैकड़ों लपेटे देकर जकड़े रखना ही चरम सार्थकता है और यही हिन्दुत्व है ! किन्तु रमा अपनी तरफ देखकर उस भैरवपर भी क्रोध नहीं कर सकी जो इतने अनेथेंकी जह या। उसकी लडकी बारह बरसकी हो गई है। अगर जस्दी ही वह उसका ब्याह न कर सकेगा, तो उसे जातिसे बाहर होना पहेगा,---घर-भरके सब लोगोंकी जाति चली जायगी ! इस प्रमादकी आशंका-मात्रसे ही तो हिन्दुओं के हाथ पैर उनके पेटमें घुस जाते हैं। सब तरहका समीता होनेपर भी वह स्वय निस समानका भय नहीं छोड़ सकी उसे भला गरीब भैरव किस तरह छोड़ देता ? यह बात तो वह किसी तरह अस्वीकृत नहीं कर सकी कि वेणीका विरुद्ध जाना उसके लिए कितना अधिक घातक था। बूढ़ा सनातन हाजरा घरके सामनेसे जा रहा था। गोविन्दने उसे देखते ही पहले तो पुकारा, फिर मिन्नत खुशामद की; और तब अन्तमें एक प्रकारसे जबर्दस्ती ही हाथ पकड़कर उसे वेणी बाबूके सामने लाकर हाजिर कर दिया। वेणीने गरम होकर कहा---क्यों सनातन, तुम लोगोंका इतना दिमाग कबसे बढ़ गया है ? क्या तुम लोगोंके कन्धेपर एक और सिर निकल आया है ?

सनातनने कहा--वहे वाबू, भला दो सिर किसके हो सकते हैं। जब आप जैसे लोगोंके दो सिर नहीं, तब हमारे जैसे गरीबोंके कैसे होंगे!

कहकर और विछाकर वेणीयाष्ट्र मारे क्रोषके निर्वाक् हो गये। अभी कुछ दिन पहले सनातनका सर्वस्व वेणी वाबुके यहाँ रेहन पड़ा था। उस समय यही

<sup>&</sup>quot; क्या कहता है वे !"

सनातन संबेर-सन्ध्या दोनों समय आ आकर उनके पैरों पड़ता था। आज उसीके मुँहसे यह बात!

सनातनने कहा—बड़े बाबू, मैंने तो खाली यही कहा है कि दो सिर किसीको नहीं होते। और तो कुछ कहा नहीं।

गोविन्दने चढ़ाते हुए कहा—हम लोग तो सिर्फ यही देख रहे हैं कि तुम लोगोंकी छाती कितना मंजबूत है। मला बतलाओं तो कि तुम लोग माताका प्रसाद तक लेनेके लिए क्यों नहीं आये ?

बूढेने हँसकर कहा—हमारी छातीकी मजबूती! जो कुछ करना या, सो तो हमारा आप कर ही चुके। लेकिन उसे जाने दीजिए। किन्तु चाहे माताका प्रसाद हो और चाहे जो हो, अब कोई कैवर्च किसी ब्राह्मणके घर खाने न आवेगा। हम लोग तो आपसमें यही कहते हैं कि इतना बड़ा पाप माता वसुन्धरा कैसे सहती हैं!

इतना कहकर हाजराने एक निश्वास डालकर और रमाकी तरफ देखकर कहा—बहिन, आप जरा सावधान रहा करें। पीरपुरके मुसलमान लोंडे एकदम पागल-से हो रहे हैं। छोटे बाबूके लोट आनेपर क्या होगा, यह तो दुर्गा माई ही जानें। पर अभी इसी बीचमें वह लोग दो—तीन बार बड़े बाबूके घरका चक्कर लगा गये हैं। वह तो लैरियत हुई कि बड़े बाबूका सामना नहीं हुआ।

ईतिना कहकर सनातनने वेणीकी तरफ देखा। पलक मारते ही वेणीकी कुद्ध मुख मोर भयके विवर्ण हो गया। सनातन फिर कहने लगा—बड़े बाबू, मैं दुर्गा माईके सामने झूठ नहीं कहता; आप जरा सँमलकर रिष्ट्रगा। रात-विरात बाहर मतृनिकलिएगा। न जाने कब फौन कहाँ घातमें बैठा हो।

वेणी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके मुँहसे वात ही नहीं निकली। शायद उनके जैसा डरपोक आदमी दुनिया-भरमें न होगा।

इतनी देर बाद रमा बोली। उसने स्नेहपूर्ण और करुण स्वरसे पूछा—क्यों सनातन, छोटे बाबूके कारण ही तुम लोग शायद इतने नाराज हो ?

सनातनने एक बार दुर्गाकी प्रतिमाकी ओर देखकर कहा—झूठ बोल्कर नरकमें क्यों जाऊँ विहन ! यही बात है। लेकिन मुसलमानोंका गुस्सा ही सबसे ज्यादा है। वह लोग छोटे बाबूको हिंदुओंका पेगम्बर मानते हैं। और आप लोग उसका सबूत भी देख लीजिए। जिस जाफरअलीसे कभी कोई एक पैसा भी वसूल नहीं कर सका, उसीने छोटे बाबूके जेल जोनेके दिन उनके स्कूलके लिए एक इजार रुपये दान दे दिये ! मैं तो सुनता हूँ कि मसजिदमें छोटे बाबूके नामकी नमाज तक पढ़ी जाती है।

रमाका सूखा और म्लान मुख अन्यक्त आनन्दि चमक उठा। वह चुप-चाप अपनी प्रदीप्त और निर्निमेष ऑखोंसे सनातनेक मुँहकी तरफ देखती रही। वेणीने एकाएक सनातनका हाथ पकड़कर कहा—सनातन, तुम्हें करा टारीगाजीके पास चलकर यह बात कहनी पड़ेगी। तुम जो मॉंगोगे, में वही तुम्हें दूंगा। अगर दो बीधे जमीन भी लेना चाहोगे तो वह भी तुम्हें मिल जायगी। मैं देवताके सामने कसम खाता हूँ सनातन, तुम ब्राह्मणकी बात मान लो।

सनातन विस्मित होकर कुछ देर तक वेणीके मुँहकी तरफ देखता रहा। फिर बोला—बड़े बाबू, अब भला मुझे कितने दिन जीना है। अगर में लालचमें पडकर यह काम करके मरूँ, तो भेरा मुख्दा उठाना तो दूर रहा, कोई पैरसे भी न छूएगा। अब वह जमाना नहीं रहा बड़े बाबू, अब वह जमाना नहीं रहा। छोटे बाबू सब उलट पुलट कर गये हैं।

गोविन्दने पूछा-तो फिर ब्राह्मणकी बात नहीं रखेगा ? क्यों ?

सनातनने सिर हिलाकर कहा—नहीं। गाँगूलीजी, मैं कहूँगा तो तुम नाराज हो जाओंगे, लेकिन उस दिन पीरपुरके नये स्कूलमें छोटे बाबूने कहा था—गलेमे दो-चार सूतके धांगे डाल लेनेसे ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। मैं कोई आजका तो हूँ नहीं, मैं सब जानता हूँ। जो कुछ आप करते फिरते हैं, वह क्या ब्राह्मणोंका काम है १ बहिन, मैं तुमसे ही पृछता हूँ, तुम्हीं कहो।

रमाने विना कोई उत्तर दिये सिर झुका लिया। सनातन और भी उत्साहित होकर अपने मनका गुवार निकालता हुआ कहने लगा—और खास करके यह लों होंका दल! जिस दिनसे छोटे वाबू जेल गये हैं, उसी दिनसे दोनों गॉवोंके सभी लोडे सन्ध्याके बाद जाकर जाफरअलीके घर एकट्टे होते हैं। वे तो चारों तरफ खुले आम कहते फिरते हैं कि जमींदार तो छोटे बाबू हैं, वाकीं सब चोर और डाकू हैं। इसके सिवाय हम लोग लगान दे कर रहते हैं, किसीसे डेरेंग नहीं। और अगर वह ब्राह्मणकी तरह रहें, तो ब्राह्मण हैं, नहीं तो जैसे हम हैं वैसे वह।

वेणीने आतिकत होकर सूखे हुए मुँहरी पृछा—क्यों सनातन, तुम यह बतला सकते हो कि हमपर ही उनका इतना क्रोध क्यों है १ सनातनने कहा—बड़े बाबू, आप नाराज न हों, किन्तु उन लोगोंको यह जानना बाकी नहीं रहा है कि सारे अनथोंकी जड़ आप ही हैं।

वेणी चुपचाप बेंठे रहे और छोटी जातिके सनातनके मुँहसे इस तरहकी बातें सुनकर भी नाराज़ नहीं हुए। कारण, उस समय उनके मनकी अवस्था नाराज़ होने जैसी नहीं थी। मारे डरके उनकी छाती घड़क रही थी।

गोविन्दने पूछा—तो फिर उन लोगोका व्यङ्घा जाफरके घरमें हैं ? तुम बतला सकते हो कि वहाँ वे सब क्या किया करते हैं ?

सनातन पहले तो उनके मुँहकी ओर देखकर मानों कुछ सोचने लगा। फिर बोला—क्या किया करते हैं, सो तो नहीं जानता। लेकिन महाराज, अगर भला चाहते हो, तो कोई मतलत्र गाँउनेके फेरमें न पड़ना। वहां हिन्दू-मुसलमा-नोंने आपसमें भाई-चारा स्थापित कर लिया है। दोनों एक मन और एक प्राण हैं। छोटे वाबूके जेल जानेके बादसे सब मारे क्रोधके बारूदके ढेर हो रहे हैं, उनके बीच चकमक रगड़कर आग लगाने मत जाना महाराज!

सनातन चला गया। बहुत देर तक कोई कुछ वात न कर सका। जब रमा उठकर जाने लगी, तब वेणीने कहा—रमा, सब हाल सुन लिया न १

रमा मुस्कराकर रह गई, कुछ बोली नहीं। इस मुस्कराहटसे वेणीके शरी-रमें आग लग गई। उसने कहा—इस साले मैरवके लिए ही यह सब हुआ। अगर उस दिन तुम वहाँ पहुँचकर उसे न छुड़ा देतीं तो यह सब कुछ भी न होता। रमा, तुम तो हँसोगी ही, औरत ठहरीं। तुम्हें घरसे बाहर तो निकलना ही नहीं पड़ता। लेकिन मला बतलाओं कि अब हम लोगोंका क्या होगा! अगर सचमुच किसी दिन कोई सिर फोड़ दे तो! औरतोंके साथ कोई काम करनेमें यही दशा होती है!

इतना कहकर वेणी मारे कोष, भय और ज्वालाके न जाने कैसा मुँह वना-कर बैठे रहे। रमा स्तंभित हो गई। वेणीको वह अच्छी तरह पहचानती थी लेकिन इस प्रकारके निर्ल्डिचतापूर्ण अभियोगकी वह उससे भी आशा नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर तक खड़ी रहनेके वाद विना कोई उत्तर दिये वहाँसे चली गई। इसके बाद वेणीने हॉक लगाई और अपने साथ दो लालटेनें और पाँच-छः आदमी बुलाकर चारों ओर सतर्क दृष्टिसे देखते हुए, घवराये और डरे हुए, वहाँसे चल दिये।

## १७ ,

विश्वेश्वरीने कमरेके अन्दर पहुँचकर और आँखोंमें आँसूँ भरकर भर्राई हुई आवाबसे पूछा—बेटी रमा, आब कैसी तबीयत है ?

रमाने उनके मुँहकी ओर देखकर और कुछ इँसकर कहा—ताईजी, आज ठीक है।

विश्वेश्वरी आकर उसके सिरहाने बैठ गई और चुपचाप उसके सिर और मुँहपर हाथ फेरने टार्ग । आज तीन महीनेसे रमा विछोनेपर पड़ी है । उसे जोरकी खाँसी है और मलेरियाका जहर उसके सारे शरीरमें व्याप्त हो गया है । गाँवके बूढे कविराज जी-जानसे व्यर्थ चिकित्सा करके मेरे जा रहे हैं । बूढेको मालूम न था कि किस चीजके अविश्वान्त आक्रमणसे रमाकी नस नस जलकर राख होती जा रही है । केवल विश्वेश्वरीके मनमें एक सश्यकी छाया धीरे वीरे गहरी हो रही थी। वे रमाको अपनी कन्याकी ही तरह प्यार करती थीं, उसमें कोई वचना न थी। इसीलिए, उस अत्यन्त स्नेहने ही रमाके सम्बन्धमें उनकी सत्य दृष्टिको असामान्य रूपसे तीक्ष्ण कर दिया था। और लोग, जब अमसे गलत समझकर गलत आशा करके, गलत व्यवस्था करने लगे, तब विश्वेश्वरीका कलेजा फटने लगा। वह देख रही थीं कि रमाकी दोनों आँखें दिनपर दिन गढेमें धँसी जा रही हैं, किन्तु दृष्टि बहुत ही तीझ है। ऐसा जान पढ़ता था कि बहुत दूरकी किसी चीजको अपने बहुत ही पास लाकर देखनेकी एकाग्र वासनासे यह ऐसी असाधारण हो उठी है। विश्वेश्वरीने धीरेसे पुकारा—रमा!

रमाने कहा-क्यों ताईजी ?

" रमा, मैं तो तुम्हारी मॉकी तरह हूँ-"

रमाने बीचमें ही रोककर कहा—मॉंकी तरह क्यो हो ताईजी, तुम तो मेरी मॉं ही हो।

विश्वेश्वरीने द्धककर रमाका मस्तक चूम लिया और कहा—तो फिर बेटी, सच सच बतलाओं कि तुम्हें क्या हुआ है ?

रमाने कहा-ताईजी, वीमारी है।

विश्वेश्वरीने देखा कि रमाका पीला पड़ा हुआ चेहरा क्षण-भरके लिए मानों लाल हो गया। तब उन्होंने बहुत ही स्नेहपूर्वक उसके रूखे बालोंपर एक बार हाय फेरकर कहा—हाँ • बेटी, यह तो इन चमड़ेकी ऑलोंसे भी दिखाई

देता है। लेकिन जो इनसे नहीं दिखता, ऐसा अगर कुछ हो, तो वह इस समय मुझसे मत छिपाना। छुपानेसे तो वीमारी अच्छी होगी नहीं।

लिइकीके बाहर अभी तक सबेरेकी धूप तेन नहीं हुई थी और मृदु-मृन्ट् वायु शीत कालका आभास दे रही थी। उसी तरफ देखकर रमा चुर रह गई। थोड़ी देर बाद उसने पूछा—ताईबी, अब बड़े भइया केंसे हैं ?

विश्वेश्वरीने कहा, "अच्छा है। सिरका याव भरतेमें अभी दृष्ठ देर ट्योगी, लेकिन पाँच-छः दिनके अन्दर ही अस्पतालसे घर आ वायगा।" फिर रमोटे मुखपर वेदनाके चिह्न देखकर कहा, "वेटी, दुःख मत घरो। उत्ते इत्तर्जी चह्नरत थी। इससे उसका भला ही होगा"

रमाके मुखपर विस्मयका आमास टेखकर फिर कहा—तुम यह सोच रही हो कि माँ होकर भी में अपनी सन्तानकी इतनी नहीं दुर्घटनोके गरेमें इस तरहती बात कैसे कह रही हूं ? लेकिन वेटी, में तुमसे टीझ कहती हूं कि में यह नहीं जानती कि इससे मुझे क्ष्ट अधिक हुआ है या आनन्द । क्योंकि में जानती हूँ कि जो लोग अधर्मसे नहीं हरते और जिन लोगोंको लोक स्वाक मय नहीं होता, उन लोगोंको अगर अपने प्राणोंका इतना अधिक मय न हो तो फिर सारा संसार ही जलकर राख हो जाय । इसलिए रमा, मुझे तो इस यही माल्म होता है कि यह कल्ट्का लड़का वेणीका जो उपकार कर गया है, वह संसारमें दूसरा कोई आत्मीय वन्तु भी नहीं कर सकता था। वेटी, कोयलेको धोनेसे उसका रंग नहीं वदला जा सकता, उसे आगमें जलाना पड़ता है,

रमाने पूछा—स्या घरपर उस समय कोई नहीं या ? 🕒

विश्वेश्वरीने कहा—ये क्यों नहीं, सभी लोग थे। लेकिन वह कुछ यों ही तो मार नहीं बैठा या। वह तो जेल जानेका निश्चय करके ही तेल बेचने आया था। बेटी, उसे निजके सम्बन्धका तो जरा भी कोघ न था। इसीलिए जब उसकी वॉकके एक ही घावसे वेणी बेहोश होकर गिर पड़ा, तब वह चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने और वार नहीं किया। इसके सिवा वह चलते समय यह भी कह गया कि अगर अब भी वेणी सावधान न होंगे तो में चाहे कभी लोहूँ या न लोहूँ, लेकिन वे समझ रक्लें कि यही मार न सिर्मा नहीं होगी।

रमाने घीरेसे कहा—तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी और भी भहयाके पीछे लगे हैं। लेकिन ताईजी, हमारे यहाँके छोटी

# १७

विश्वेश्वरीने कमरेके अन्दर पहुँचकर और ऑखोमें ऑसूँ भरकर भरीई हुई आवाजसे पूछा—बेटी रमा, आज कैसी तवीयत है ?

रमाने उनके मुँहकी ओर देखकर और कुछ हँसकर कहा—ताईजी, आज ठीक है।

विश्वश्वरी आकर उसके सिरहाने बैठ गई और चुपचाप उसके सिर यौर मुँहपर हाथ फेरने लगीं। आज तीन महीनेसे रमा विछोनेपर पड़ी है। उसे जोरकी खाँसी है और मलेरियाका जहर उसके सारे शरीरमे न्यात हो गया है। गाँवके बूढे कविराज जी-जानसे न्यर्थ चिकित्सा करके मरे जा रहे हैं। बूढ़ेको मालूम न या कि किस चीजके अविश्वान्त क्राक्तमणसे रमाकी नस नस जलकर राख होती जा रही है। केवल विश्वश्वरीके मनमें एक सशयकी छाया धीरे धीरे गहरी हो रही थी। वे रमाको अपनी कन्याकी ही तरह प्यार करती थीं, उसमें कोई बचना न थी। इसीलिए, उस अत्यन्त स्नेहने ही रमाके सम्बन्धमें उनकी सत्य दृष्टिको असामान्य रूपसे तीक्षण कर दिया था। और लोग, जब अमसे गलत समझकर गलत आशा करके, गलत व्यवस्था करने लगे, तब विश्वश्वरीका कलेजा फटने लगा। वह देख रही थीं कि रमाकी दोनों आँखें दिनपर दिन गढेमें धँसी जा रही हैं, किन्तु दृष्टि बहुत ही तीब्र है। ऐसा जान पड़ता था कि बहुत दूरकी किसी चीजको अपने बहुत ही पास लाकर देखनेकी एकाय वासनासे यह ऐसी असाधारण हो उठी है। विश्वश्वरीने धीरेसे पुकारा—रमा!

रमाने कहा--क्यों ताईजी १

" रमा, में तो तुम्हारी मोंकी तरह हूँ-"

रमाने बीचमें ही रोककर कहा—माँकी तरह क्यो हो ताईजी, तुम तो मेरी माँ ही हो।

विशेषरीने द्युककर रमाका मस्तक चूम लिया और कहा—तो फिर बेटी, सच सच बतलाओं कि तुम्हें क्या हुआ है १

रमाने कहा-ताईजी, बीमारी है।

विश्वेश्वरीने देखा कि रमाका पीला पड़ा हुआ चेहरा क्षण-भरके लिए मानों लाल हो गया। तब उन्होंने बहुत ही स्नेहपूर्वक उसके रूखे बालोंपर एक बार हाय फेरकर कहा—हाँ•बेटी, यह तो इन चमड़ेकी ऑखोंसे भी दिखाई देता है। हेकिन जो इनसे नहीं दिखता, ऐसा अगर कुछ हो, तो वह इस समय मुझसे मत छिपाना। छुपानेसे तो बीमारी अच्छी होगी नहीं।

खिड़कीके बाहर अभी तक सबेरेकी घृप तेज नहीं हुई थी और मृदु-मन्द वायु शीत कालका आभास दे रही थी। उसी तरफ देखकर रमा चुप रह गई। थोड़ी देर बाद उसने पूछा—ताईजी, अब बड़े भइया कैसे हैं ?

विश्वेश्वरीने कहा, "अच्छा है। सिरका घाव भरनेमें अभी कुछ देर लगेगी, लेकिन पॉच-छ: दिनके अन्दर ही अस्पतालसे घर आ जायगा।" फिर रमाके मुखपर वेदनाके चिह्न देखकर कहा, "बेटी, दुःख मत करो। उसे इसकी जरूत थी। इससे उसका भला ही होगा"

रमाके मुखपर विरमयका आमास देखकर फिर कहा—तुम यह सोच रही हो कि माँ होकर भी में अपनी सन्तानकी इतनी बड़ी दुर्घटनाके बारेमें इस तरहकी बात कैसे कह रही हूँ ? लेकिन बेटी, मैं तुमसे ठीक कहती हूँ कि मैं यह नहीं जानती कि इससे मुझे कष्ट अधिक हुआ है या आनन्द । क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो लोग अधर्मसे नहीं हरते और जिन लोगोंको लोक-लजाका भय नहीं होता, उन लोगोंको अगर अपने प्राणोंका इतना अधिक भय न हो तो फिर सारा संसार ही जलकर राख हो जाय । इसलिए रमा, मुझे तो वस यही मालूम होता है कि यह कल्लूका लड़का बेणीका जो उपकार कर गया है, वह संसारमें दूसरा कोई आतमीय बन्धु भी नहीं कर सकता था। बेटी, कोयलेको धोनेसे उसका रंग नहीं बदला जा सकता, उसे आगर्मे जलाना पड़ता है,

रमाने पूछा--क्या घरपर उस समय कोई नहीं था ? 🕒

विश्वेश्वरीने कहा—ये क्यों नहीं, समी लोग ये। लेकिन वह कुछ यों ही तो मार नहीं बैठा या। वह तो जेल जानेका निश्चय करके ही तेल बेचने आया या। बेटी, उसे निजरे सम्बन्धका तो जरा भी कोध न था। इसीलिए जब उसकी बॉक्के एक ही घावसे वेणी बेहोग होकर गिर पड़ा, तब वह चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने और वार नहीं किया। इसके सिवा वह चलते समय यह भी कह गया कि अगर अब भी वेणी सावधान न होंगे तो में चाहे कभी लीटूँ या न लीटूँ, लेकिन वे समझ रक्लें कि यही मार आखिरी मार नहीं होगी।

रमाने घीरेसे कहा--तो इसका मतलत्र यह हुआ कि अभी और भी आदमी महयाके पीछे लगे हैं। लेकिन ताईजी, हमारे यहाँके छोटी जातिके लोगोंमें पहले तो कमी इतना साइस नहीं या। अत्र यह कहाँसे आ गया ?

विश्वेश्वरीने कुछ इँसकर कहा, बेटी, क्या तुम स्वयं नहीं जानती हो कि छोटी जातिक हन लोगोंका इतना हौसला किसने बढ़ा दिया है ? रमा, जब आग जल उठती है तब यों ही नहीं बुझ जाती है। मेरा वह बेटा लीट आवे, दीर्घनीवी हो और फिर नहां उसकी खुशी हो, वहाँ जाय। वेणीकी बात याद करके में कमी लम्बी सींस न छोहूँगी।

लेकिन मुँहसे इस तरह कहनेपर भी विश्वेश्वरीने एक निःश्वासको जबर्दस्ती दवा दिया। रमा इसे ताड़ गई। योड़ी देरमें अपने आपको संभालकर विश्वेश्वरीने फिर कहा—रमा, यह केवल माँ ही जानती है कि एक सन्तान कैसी होती है। जब वेणीको बेहोशीकी हालतमें लोग उठाकर और पालकीमें लेटाकर अस्पताल ले गये, तब मेरी जो हालत हुई थी, वह मैं तुम्हें नहीं बतला सकती। लेकिन फिर मी बेटी, मैंने किसीको न कोसा और न मैं किसीको दोष ही दे सकी। इस बातको मैं न भूल सकी बेटी, कि अकेली सन्तान समझकर घर्मका दंड तो माताके मुँहको देखकर जुपचाप बैठा नहीं रहेगा।

रमाने कुछ सोचकर कहा — ताईं जी, मैं तुमसे बहस तो नहीं करती, लेकिन अगर यही बात है तो फिर रमेश भइया किस पापके कारण इतना दुःख मोग रहे हैं ? हम लोग ही प्रयत्न करके उन्हें जेल भेज आये हैं, यह तो किसीसे छुपा नहीं है।

ताईनीने कहा-नहीं बेटी, यह बात नहीं है। छुपा नहीं है, इसीलिए तो आज वेणी अस्पतालमें है। और तम्हारा--!

इतना कहकर वह सहसा रक गई और जो बात उनकी नवान तक आ चुकी थी, उसे नवरदस्ती अन्दर ढकेलकर बोर्ली—जानती हो बेटी, कोई काम कभी यों ही शुरूयमें नहीं मिल जाता। उसकी शक्ति कहीं न कहीं जाकर काम करती रहती है। लेकिन हर समय यह समझमें नहीं आता कि वह कैसे करती है। इसी लिए आज तक इस समस्याकी कोई मीमासा नहीं हो सकी है कि एक आदमीके पापका प्रायश्चित्त दूसरेको क्यों करना पहता है। लेकिन रमा, इस बातमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि प्रायश्चित्त करना अवध्य पहता है।

रमाने अपने •यवहारका स्मरण करके चुपचाप एक सॉस छोड़ दी। विश्वेश्वरी कहने लगी--रमा, इससे मेरी भी आँखें खुल गई हैं। हम मला करेंगे, कहनेसे ही किसीका भला नहीं किया जा सकता। ग्रुरूकी बहुत-सी छोटी बड़ी सीदियाँ पार करनेका धैर्य होना चाहिए। एक दिन रमेश इताश होकर मुझसे कहने आया या कि ताईजी, इन लोगोंकी मलाई मेरे किये न हो सकेगी, इसलिए अन मैं नहाँसे आया हूँ, वहीं चला जाऊँगा। उस समय मैंने उसे रोककर कहा या कि नहीं बेटा, अगर तुमने काम ग्रुरू किया है तो उसे छोड़कर भागना मत l मेरी वात तो वह किसी तरह टाल नहीं सकता। इसीलिए, जिस दिन मैंने सुना कि उसे जेलका हुकुम हो गया है, उस दिन मुमे ऐसा मालूम हुआ कि मानों मैंने ही उसे जनरदस्ती धर पकड़कर यह सजा दी है। लेकिन उसके बाद जिस दिन लोग वेणीको अस्पताल लेगये, उस दिन पहले पहल माल्प हुआ कि नहीं, उसे भी जेल जानेकी जलरत थी। और फिर बेटी, यह तो जानती न थी कि बाहरसे दौड़े आकर मलाई करने जानेमें भी इतनी विडम्बना है और वह काम इतना कठिन है। यह बात तो कभी सोची ही नहीं थी कि पहले सत्रमें मिल जाना चाहिए। जब तक भले और बुरे सभी कामों में मिलकर आदमी एक न हो जाय, तब तक वह किसी तरह भलाई नहीं कर सकता। वह आरम्भसे ही अपनी शिक्षा, संस्कार, शारीरिक बल और उच दृदय लेकर इतनी केंचाईपर आ खड़ा द्वआ था कि अखीर तक कोई उस तक पहुँच ही न सका। लेकिन बेटी, यह तो मैं देख नहीं सकी। मैंने उसे जाने भी न दिया और में उसे रख भी न सकी।

रमाने कुछ कहना चाहा, पर दबा गई। विश्वेदवरीने इसका अनुमान करके कहा—नहीं रमा, मैं इसके लिए नहीं पछताती हूँ। लेकिन बेटी, तुम सुनकर नाराज मत होना। इस बार जो तुम लोगोंने उसे उस उँचाईसे नीचे उतारकर सब लोगोंके साथ मिला दिया, इसमें तुम लोगोंने चाहे कितना ही बड़ा अधर्म क्यों न किया हो, पर फिर भी मैं जोर देकर कहे जाती हूँ कि इस बार जब वह लौटकर आवेगा, तब उसे यथार्थ सत्यका दर्शन होगा।

रमाकी समझमें यह बात नहीं आई। उसने पूछा—लेकिन ताईजी, इससे वह नीचे क्यों उत्तर आवेंगे ? हम लोगोंके अन्याय और अधर्मके कारण उन्हें चोहे कितनी ही अधिक यातनाएँ क्यों न मोगनी पड़ें, परन्तु हम लोगोंके दुष्कर्म तो हम ही लोगोंको नरकके अँघेरे कुएँमें ढकेलेंगे। उन्हें हमारे दुष्कर्म क्या स्पर्श करने लगे ?

विश्वेश्वरीने म्लान भावसे कुछ इँसकर कहा—वेटी, करेंगे क्यों नहीं ? नहीं तो फिर पाप इतना भयकर क्यों है ? यदि उपकारके बदलेमें कोई प्रत्युपकार न करे, बल्कि उलटा अपकार ही करे, तो उससे भी क्या आता-नाता हे यदि उसकी कृतम्रता दाताको नीचे न घसीट लावे ? बेटी, क्या तुम यह समझती हो कि रमेश जब लौटकर आवेगा, तब तुम्हारा क्ऑपुर गाँव उसको फिर पहले ही जैसा पावेगा ? नहीं, जब वह लौटकर आवेगा तब तुम स्पष्ट देखोगी कि वह निस हाथसे लोगोंको दान देता फिरता या उसका वह हाथ मैरवने मरोइकर तोइ डाला है। (कुछ ठहरकर) लेकिन कौन जाने, हो सकता है कि यह भी अच्छा ही हुआ हो। उसके बलिष्ट और पूरे हाथका अपरिमित दान प्रहण करनेकी शक्त जब इस गाँवके लोगोंमें नहीं थी, तब शायद उसका यह टूटा हुआ हाथ अवकी बार उन लोगोंके सचमुचके काम आये।

यह कहकर विश्वश्वरीने एक लम्बी साँस छोड़ी। रमा कुछ देर तक उनका हाथ चुपचाप इधर उधर हिलाती रही और फिर घीरे घीरे बहुत ही करुण स्वरमें बोली—अञ्छा ताईजी, झूठी गवाही देकर किसी निरपराधको दंष्ट दिलानेवालेकी क्या सजा है १

विश्वेश्वरीने विद्दकीको तरफ देखते हुए रमाके बिखरे बालोंमें हाथ फेरते फेरते हठात् देखा कि रमाकी बन्द ऑखोंके किनारोंसे ऑसू वह बह कर हुलक रहे हैं। उन्होंने स्तेहपूर्वक उन्हें पोंछते हुए कहा—लेकिन बेटी, इसमें उम्हारा तो कोई हाथ था नहीं। जिन कायरोंने की-जातिके इतने बड़े कलंकका भय दिखलाकर उमपर यह अन्याचार किया है, इस गुरु दण्डका सारा बोझा उनके ही सिर है। बेटी, तुम्हें तो उसका कुछ मी बोझ न उठाना पड़ेगा।

यह कहकर विश्वेश्वरीने फिर रमोके ऑसू पोछ दिये। लेकिन इतने आश्वा-सनसे ही रमाके रुके हुए ऑस् झरनेकी नाई बह पडे। कुछ देर बाद उसने कहा—लेकिन, वे लोग तो उनके शत्रु ठहरे। वे तो कहते हैं कि चाहे जिस तरह हो, शत्रुको मार गिरानेमें दोष नहीं है। लेकिन ताईजी, मे तो यह कैफियत नहीं दे सकती।

ताईबीने पूछा — क्यों बेटी, तुम क्यों नहीं दे सकतीं ? इतना पूछकर ज्यों ही ताईबीने टांष्ट कुछ नीचे की, त्यों ही अचानक उनकी ऑखोंके आगे मानों बिजली खेल गई। इतने दिनों तक जो सन्देह मुँह दँककर उनके मनमें अकारण ही आता-जाता रहता था, वह मानों आकः अपना मुखौटा फेंककर एक दम सीधा सामने आकर खड़ा हो गया। आज उसे पहचानकर विश्वेश्वरी कुछ देरके लिए वेदना और विस्मयसे स्तम्भित हो गई। अब रमाके हृदयकी न्यथा उनसे और छिपी न रही। रमाने ऑखें बन्द कर रक्खी थीं, इसलिए वह विश्वेश्वरीके मुखका भाव न देख सकी। उसने पुकारा—ताईजी।

ताईजीने चिकत होकर उसका सिर जरा-सा हिलाया और कहा-

कहो, क्या है ?

रमाने कहा—ताईजी, आज में तुम्हारे आगे एक बात स्वीकार करूँगी। पीरपुरके जाफरअलीके घरमें सन्ध्याके बाद गाँवके सब लड़के मिलकर रमेश भइयाके कहनेके अनुसार अच्छी अच्छी बातोंपर विचार किया करते थे। लेकिन यहाँ यह साजिश चल रही थी कि उन्हें बदमाशोंका दल कहकर पुलिसके हाथ दे दिया जाय। इसपर मैंने अपना आदमी भेजकर उन लोगोंको सावधान कर दिया था। पुलिस तो यह चाहती ही है। एक बार हाथमें पानेपर फिर तो वह उन्हें छोड़ती नहीं।

विश्वेश्वरी यह बात सुनकर सिंहर उठी । बोली—हैं ! यह तुम क्या कहती हो १ क्या वेणीने अपने गॉवमें पुलिसका इस तरहका उत्पात झूठे ही बुलाना चाहा था १

रमाने कहा—मै तो समझती हूँ कि बड़े भइयाको जो यह दंड मिला है, सो उसीका फल है। पर ताईजी, क्या तुम इसके लिए मुक्ते माफ कर सकोगी ?

विश्वेश्वरीने झुककर रमाका ललाट चूम लिया और कहा—रमा, अगर उसकी माँ होनेके कारण मैं तुम्हें इसके लिए माफ न कर सकूँगी तो और कौन कर सकेगा १ मैं तो आशीर्वाद देती हूँ, भगवान तुम्हें इसका पुरस्कार दें।

रमाने अपने हायसे ऑखें पोंछकर कहा—ताईजी, मुझे तो सिर्फ इसी बातकी सान्त्वना है कि वे लौट आकर देखेंगे कि उनके सुखका क्षेत्र प्रस्तुत हो गया है। वह जो चाहते थे, वह हो गया—उनके देशके गरीव किसानोंकी नींद टूट गई और वे उठ बैठे हैं। वे उन्हें पहचान गये हैं और उनसे प्रेम भी करने लगे हैं। ताईजी, इस प्रेमके आनन्दमें क्या वे मेरे अपराधकी भूल न सकेंगे ?

विश्वेश्वरी कुछ कह न सकीं, सिर्फ उनकी आँखोंसे एक बूँद और छडककर रमाके कपालपर जा पड़ा । इसके बाद दोनों बहुत देर तक चुप रहीं । रमाने 'पुकारा—ताईजी ।

विश्वेश्वरीने पूछा--क्या है बेटी !

रमाने कहा—सिर्फ एक ही जगह इम दोनों एक दूसरेले दूर न हो सके। अर्थात् दुमको हम दोनों ही जनोंने प्यार किया।

विश्वेश्वरीने फिर झुक्कर उसका ललाट चूम लिया। रमाने कहा—उसीके जोरपर में तुमसे एक बात कह जाऊँगी। जिस समय में नहीं रहूँगी, उस समय भी यदि वे मुझे क्षमा न कर सकें, तो ताईजी, तुम मेरी तरफ्से उनसे सिर्फ इतना ही कह देना कि वे मुझे जितनी बुरी समझे थे, में उतनी बुरी नहीं थी। और मैंने उन्हें जितना दुःख दिया है, उससे कहीं अधिक दुःख मैंने भी पाया है। तुम्हारे मुँहसे सुनकर शायद वे इस वातपर अविश्वास न कर सकेंगे।

विश्वेश्वरीने औं वे पड़कर रमाको जोरसे छातीं चिमटा लिया और रो दिया। कहा—चलो बेटी, हम लोग किसी तीर्थमं चलकर रहें जहाँ न वेणी हो, न रमेश हो, और जहाँ आँखें उठाते ही मगवानके मन्दिरके शिखर दिखाई पड़ें—वहीं चलें। में सब समझ गई हूँ रमा। बेटी, अगर तेरा इस लोकसे चले जानेका दिन पास आ गया हो, तो फिर यह विष छातीं में रखे जलते-सुनते रहकर वहाँ न जाया जा सकेगा। हम लोग ब्राह्मणकी सन्तान ठहरीं। वहाँ जानेके दिन हमें इसके अनुरूप ही जाकर उपस्थित होना होगा।

बहुत देर तक चुप रहनेके बाद रमाने एक उच्छुसित दीर्घ द्वासको रोकते हुए केवल इतना ही कहा—ताईनी, मैं भी उसी तरह जाना चाहती हूँ।

#### १८

शायद रमेशके लिए अपने उन्मत्त विकारमें मी इस वातकी आगा करना समन नहीं या कि नेल्खानेकी दीवारोंके बाहर मगवानने उनके समस्त दु:खोंको इस प्रकार सार्थक करनेका आयोजन कर रखा है। छः महीनेकी कड़ी सजा भोगनेके बाद जब वह छूटकर बाहर निकले, तब उन्हें एक ऐसी चात दिखाई दी जिसकी वे कमी कल्पना भी न कर सके थे। स्वयं वेणी चोपाल सिरपर चादर लपेटे सबके आगे खड़े हैं। उनके पीछे दोनों स्कूलोंके मास्टर, पण्डित, विद्यार्थी-दल और उनके पीछे बहुत-से हिन्दू और मुसलमान। वेणीने रमेशको खूब जोरसे गले लगाकर प्रायः रोते रोते कहा—भइया रमेश, अब जाकर मुझे पता चला है कि रक्तका आकर्षण कैसा होता है! उस समयः मैंने यह बात जानकर भी नहीं जाननी चाही कि यदु मुकर्जीकी लड़की उस हरामजादे आचार्यको अपने हाथमें करके इस तरहकी शत्रुता करेगी; और लाज-शरम छोड़कर स्वयं अदालतमें झूठी गवाही देकर तुम्हें इतना दुःख देगी। मगवानने मुझे इसका दण्ड अच्छी तरहसे दिया है। भाई रमेश, बल्कि जेलमें तुम्हीं अच्छे थे। मैं तो बाहर रहने पर भी इन छः महीनोंमें भूसेकी आगमें जलता रहा हूँ।

रमेशकी समझमें ही नहीं आता था कि क्या कहें और क्या न कहें, इसलिए वह हक्ष-वक्के होकर देखते रहे। हेडमास्टर पाँड़ेजीने जमीनपर लेट कर
साष्टांग दण्डवत करके उनके चरणोंकी धूल लेकर मस्तकपर लगाई। उनकें
पीछे जो लोग थे, उनमेंसे कोई आगे बढ़कर आशीर्वाद देता था, कोई सलाम
करता था और कोई प्रणाम करता था। वेणीकी फ्लाई किसी तरह फकती ही
नहीं थी। उन्होंने गद्गद स्वरसे कहा—भाई, अन अपने बड़े मह्यापर
रूठे न रहो और घर चलो। माँ तो रोती रोती अन्धी हुई जा रही हैं।

सामने घोड़ा-गाड़ी तैयार खड़ी थी। रमेश बिना कुछ बोले-चाले उसपर स्वार हो गये। वेणीने उनके सामनेवाली जगहपर बैठकर अपने सिरपरकी चादर उतार डाली। घाव सूख जानेपर भी चोठके निशान बहुत साफ दिखाई देते थे। रमेशने चिकित होकर पूछा—बेड़े भइया, यह क्या हुआ ?

वेणीने एक लम्बी सॉस छोड़कर दाहिना हाथ उलट कर कहा—भाई दोष किसे दूँ, यह सब मेरे ही कमें का फल है और मेरे ही पापोंका मोग है। लेकिन अब उसे सुनकर क्या करोगे ?

वेणी अपने चहरेपर गंभीर वेदनाकी झलक पाकर चुप हो रहे। स्वयं उन्हीं के मुँहसे निकली हुई इस प्रकारकी सरल स्वीकारोक्तियोंसे रमेशका चित्त आई हो गया। उन्होंने समझ लिया कि कोई बात तो जरूर हुई है। लेकिन उन्होंने उसे जाननेके लिए अधिक आग्रह नहीं किया। जब वेणीने देखा कि जिसके लिए यह भूमिका बाँधी गई, वह बात यों ही दब जाना चाहती है, तब वे मन ही मन छटपटाने लगे। एक-दो मिनट चुप रहनेके बाद उन्होंने फिर एक प्रबल निःश्वासके द्वारा रमेशका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया और तब घीरे धीरे कहना शुरू किया—जन्मसे ही मुझमें यह दोष है कि मैं

मनमें कोई और बात रखकर मुँहसे कोई और बात नहीं कह सकता, —दूसरे लोगोंकी तरह अपने मनका भाव छिपाकर नहीं रख सकता, इसीलिए मुझे न जाने कितनी सजा भोगनी पड़ती है, लेकिन फिर भी होश नहीं आता।

जब वेणीने देखा कि रमेश सब बातें चुपचाप ही सुन रहे हैं, तब यह अपना स्वर और भी कोमल तथा गम्भीर वनाकर कहने लगे — मेरा दोष यही था कि उस दिन में अपने मनका कष्ट किसी तरह दबा न सका; और रोते रोते कह बैठा कि रमा, आखिर हम लोगोंने ऐसा-कौन सा अपराध किया था जो तुमने इस तरह हम लोगोंका सर्वनाश कर डाला ? जब माँ सुनेंगी कि रमेशको सजा हो गई, तब वे तो जान ही दे देंगीं। हम लोग माई माई जिमेन जायदादके लिए चोह झगडा करें और चाहे और करें, फिर भी वह मेरा भाई तो है। लेकिन तुमने तो एक ही आधातसे मेरे भाईको भी मारा और माँको भी मारा। लेकिन निर्दोषके मगवान हैं।

इतना कह्कर वेणीने गाड़ीके बाहर सिर निकालकर और आकाशकी ओर देखकर मानों फिर एक बार भगवानके सामने अपनी फरियाद की। रमेश उनकी इस फरियादमें शामिल तो नहीं हुए, पर हाँ, मन लगाकर सुनने लगे। चेणीने कुछ रककर कहा—रमेश, उस समयकी रमाकी उप मूर्तिका ध्यान आनेसे अब भी मेरा कलेजा काँप उठता है। उसने दाँत पीसकर कहा, क्या रमेशके बाप मेरे बाबूजीको जल नहीं भेजना चाहते थे? और अगर वह मेज सकते तो क्या छोड़ देते ? चूँ कि औरत जातका इतना दर्प सहा नहीं जाता, इसलिए मैंने भी गुस्सेमें आकर कह डाला कि अच्छा, रमेश जेलसे आ जाय, उसके बाद इसका विचार होगा!

अभी तक वेणीकी सब बातें रमेश अच्छी तरह अपने मनमें ग्रहण नहीं कर रहे थे। उन्हें यह नहीं माल्म था कि कब मेरे पिताने रमाके पिताको केल भेजनेका आयोजन किया था। अब उन्हें याद आगया कि ज्यों ही में यहाँ आया था, त्यों ही ठीक यही बात रमाकी मौसीके मुँहसे सुनी थी। इसीलिए आगेका हाल सुननेको वे उत्कर्ण हो उठे। वेणीने इसपर लक्ष्य करके कहा—खून-खराबी करनेका तो उसे अभ्यास ही ठहरा! क्या तुमेंहें याद नहीं है कि उसने ही अकबर लड़ेतको भेजा था! लेकिन तुमसे तो उसकी चालाकी चली नहीं, बल्कि, उलटे तुम्हींने उसे सबक सिखा दिया। लेकिन मुझे तो उम देख ही रहे हो दुबला-पतला आदमी—

इसके बाद वेणीने कुछ सोचकर कल्छ्के लड़केका कल्पित विवरण अपने अन्धकारपूर्ण हृदयसे बाहर निकालकर और अपनी भाषामें ग्रथित करके विवृत कर दिया,—कह सुनाया।

रमेशने निःश्वास रोककर कहा—उसके वाद ?

वेणीने मिलन मुखसे कुछ हॅसकर कहा—उसके बाद जो कुछ हुआ, वह क्या मुझे याद है भइया! मैं कुछ भी नहीं जानता कि कौन किस तरह मुझे अस्पताल ले गया, वहाँ पहुँचनेपर क्या हुआ और किसने मुझे देखा मुना। दस दिन बाद जब होश आया, तब देखा कि मै पड़ा हूँ। रमेश, इस बार जो मेरी जान बच गई है, वह केवल मॉके पुण्यसे। मला ऐसी माँ और किसकी है रमेश!

रमेश एक भी बात न कह सके। काठकी मूरतकी तरह सख्त होकर बेठे रहे। हाँ, उनके दोनों हाथोंकी दसों उंगलियाँ इक्ही होकर बज़के समान कठोर मुद्दीके रूपमें परिणत हो गई। उनके दिमागमें कोध और घृणाकी जो मीषण आग जलने लगी, उसका परिमाण जानना भी उनके सामर्थ्यमें न रह गया। वह जानते थे कि वेणी कितना बुरा आदमी है। उन्हें यह भी माल्म था कि ऐसा कोई काम नहीं है जो यह न कर सकता हो। लेकिन किर भी उनकी अभिश्ता ऐसी नहीं थी जो वे यह कल्पना कर सकते कि ससारम कभी कोई आदमी इतना झूठ इस प्रकार निस्सकोच होकर ऐसे अनर्गल भावसे कह सकता है। इसीलिए, रमांक सारे ही अपराध उन्होंने ठीक मान लिये।

उनके लौट आनेसे सारे गॉवमें एक उत्सव-सा शुरू हो गया। रोज सबेरे दोपहर और सन्ध्याको बहुतसे लोग उनके पास आते थे और तरह तरहकी बातें करके उनके साथ बहुत अधिक आत्मीयता दिखलाते थे। अपने जेलमें रहनेके सम्बन्धमें उनके मनमें जो ग्लानि अब तक बच रही थी, वह सब देखते देखते हवा हो गई। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि उनकी अनुपिखतिमें आस-पासके सभी गॉवोंमें एक बहुत बड़ा सामाजिक स्रोत बह गया था। लेकिन जब वह इस बातपर विचार करने लगे कि इन कुछ महीनोंमें ही इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, तब उन्हें माल्म हुआ कि बेणीकी प्रतिकृत्वताके कारण जो शक्ति पग पगपर प्रतिहत होकर अपना काम ठीक तरहसे नहीं कर सकती थी और इसीलिए जो संचित होती रही थी, वही अब उनकी अनुकृत्वताके कारण दूने वेगसे प्रवाहित हो रही है। आज वेणीको

उन्होंने कुछ और भी अच्छी तरहसे पहचाना। इस आदमीको इस प्रकार अनिष्टकारी जानकर भी गाँवके सभी छोग उसके कितने कहेमें हैं, यह वात उन्होंने जितने स्पष्ट रूपसे आज देखी, वैसी फिसी दिन नहीं देखी थी। अव उसके विरोधसे परित्राण पाकर रमेशने मन ही मन शान्तिकी साँस ली। सिर्फ यही नहीं, एक एक करके सभी लोग उन्हें यह भी वतला गये कि उनके ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, उसके लिए गाँवके सभी लोगोंको चोट लगी है। इन सब लोगोंकी चहानुभूति प्राप्त करके और वेणीको अपने पक्षमें पाकर आनन्द और उत्साहसे उनकी छाती फूल गई। छः महीने पहले जिन सब आरम्भ किये हुए कामोंको यों ही छोडकर चले जाना पड़ा था, अब फिर पूरी शक्तिसे उसमें लगनेका सकल्प करके रमेश स्वय भी इन सब आमोद आह्नादोंमें पड़ गये, सर्वत्र आने जाने लगे और सभी बातोंमें लोगोंकी खोज-खबर लेनेमें अपना समय बिताने लगे। केवल एक ही विषय ऐसा या जिससे वह पूरा पूरा प्रयत्न करके अपने आपको बिलकुल अलग रखते थे, और वह या रमाका प्रसग । उन्होंने रास्तेमें ही सुन लिया था कि रमा बीमार है। लेकिन उन्होंने यह कभी न जानना चाहा कि उसे क्या बीमारी है और वह बढकर कहाँतक पहुँच गई है। उनकी यही घारणा यी कि मैने रमाके <sup>।</sup> सभी सम्बन्धोंसे अपने आपको हमेशाके लिए छुड़ाकर अलग कर लिया है 🕨 गावमें आते ही उन्होंने लोगोंके मुँहरे सुन लिया था कि अक्रेली रमा ही उनके सब दु:खोंका मूल है, और इसे सभी जानते हैं। इसलिए अब इस विषयमें भी उन्हें सन्देह नहीं रह गया कि इस बारेमें वेणीने जो कुछ कहा, वह झूउ नहीं है।

पाँच-छ दिन बाद वेणीने आकर रमेशको घेरा। पीरपुरकी एक बड़ी जायदादके बॅटवारेके वारेमें रमाके साथ बहुत दिनोंसे उनका प्रच्छन्न मन-मुटाव चला आ रहा था। इस उत्तम अवसरपर उस जायदादको हाथमें कर लेना उसका उद्देश था। वेणी ऊपरसे चाहे जो कहे, पर मन ही मन रमासे हरते थे। लेकिन अब वह बीमार पड़ी है, मामला मुकदमा कर न सकेगी और फिर वहाँकी मुसलमान प्रजा भी रमेशकी बात न टाल सकेगी। इसलिए आगे चलकर चाहे जो हो, पर इस समय बेदलल करनेका इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा, इस खयालसे वे रमेशसे जिद कर बैठे। जब रमेशने चिकत होकर ऐसा करना ना-मजूर किया, तब वेणीने तरह तरहकी युक्तियाँ देनेके बाद अन्तमें कहा— नुमसे यह काम होगा क्यों नहीं १ उसने मुद्धीमें पाकर

हब तुम्हारे साथ रियायत की है जो आज तुम यह सोचते हो कि वह वीमार हि है ? जब उसने तुम्हें जेल भेजा था, तब तुम भी क्या कम बीमार थे ? बात बिल्कुल ठीक थी, इसे रमेश अस्वीकार न कर सके । लेकिन फिर मी व जाने क्यों उनका मन रमाके विपक्षमें जाने के लिए राजी न हुआ। वेणीकी हजारों कटु उत्तेजनाओं पर भी न्यों ही उन्हें यह ध्यान आता था कि रमा इस उमय असहाय अवस्थामें बीमार पड़ी है, त्यों ही उनका सारा विरोधी माव . छंकुचित होकर एक छोटेसे बिन्दुके समान हो जाता था और इसका स्पष्ट कारण स्वयं उन्हें ही हूँदे नहीं मिलता था। रमेश चुप रह गये। काम होता है, यह जाननेपर धैय धारण करना भी वेणी जानते थे। इसलिए उस समय और अधिक आग्रह न करके वे चले गये।

इस वार एक चीजने रमेशकी दृष्टिको बहुत आकृष्ट किया। यह वह पहलेसे जानते थे कि विश्वेश्वरीके मनमें कभी संसारके प्रति विशेष आसक्ति नहीं थी; लेकिन इस बार जेलसे लौटनेपर उन्हें ऐसा माळूम हुआ कि उनकी अनासक्ति मानों वितृष्णामें परिणत होगई है। जिस दिन जेलसे छूटनेपर वे वेणीके साथ उनके घर गये थे, उस दिन विश्वेश्वरीने आनन्द प्रेकट किया या, और गद्गद् स्वरसे अनेकानेक आशीर्वाद दिये थे, लेकिन फिर भी न ाने इन सर्वोम कौन-सी ऐसी वात थी जिससे उन्हें कुछ कष्ट ही हुआ था। आज अचानक वातों वातोंमें उन्होंने सुना कि विश्वेश्वरी काशीवास करनेका संकल्प करके जा रही हैं और अब लौटेंगी नहीं। यह सुनकर वह चौंक पड़े। कहां, मैं तो कुछ नहीं जानता ! इघर पाँच छः दिनमें बहुत-से कामोंमें फॅसे रहनेके कारण उनसे मेंट नहीं हुई थी लेकिन जिस दिन हुई थी, उस दिन तो उन्होंने कोई नात नहीं कही ! यद्यपि वे जानते थे कि अपनी ओरसे अपनी या पराई चर्ची-आलोचना करनेसे उन्हें प्रेम नहीं है, लेकिन जब उन्होंने आजके इस समाचारके साथ अपनी उस दिनकी स्मृतिको पास पास आँखोंके सामने रखकर मिलाया तत्र उन्हें विश्वश्वरीके इस एकान्त-वैराग्यका व्यथ माल्म हो गया । अब उन्हें इस बातमें कुछ भी सन्देह न रह गया कि ताईजी सचमुच ही बिदा ले रही हैं । जब उन्होंने यह छोचा कि ताईजीका यहाँ न रहना कितना वड़ा अभाव होगा तव उनकी ऑखोंमें ऑसू मर आये। अब वह क्षण-भरका भी विलम्ब किये विना उनके यहाँ जा पहुँचे । उस समय कोई नौ-दस बजे होंगे। घरमें प्रवेश करते ही दासीने बताया कि वह मुकर्जी-बाड़ी गई है। रमेशने चिकत होकर पूछा-इस समय १

दासी बहुत दिनोंकी पुरानी थी। उसने मुस्कराकर कहा—मला माँबीके लिए समय और असमय क्या! और फिर आजारमाके छोटे भाईका जनेक जो है। यतीन्द्रका जनेऊ ? रमेशने और भी चिकत होकर कहा— हैं ! यह तो कोई चानता ही नहीं।

दाधीने कहा—उन्होंने किसीसे कहा ही नहीं है। और कहा भी होता तो कोई उनके यहाँ खाने नहीं जाता। रमा बहनको मालिकोंने जातिसे अलग जो कर रखा है।

रमेशके आश्चर्यकी सीमा न रह गई। कुछ देरतक चुप रहनेके बाद उन्होंने इसका कारण पूछा, तो दासीने लजासे गरदन घुमाकर कहा—क्या जाने छोटे बाबू ! रमा बहनकी इधर बहुत भदी बदनामा हुई है न ! हम लोग गरीब आदमी ठहरे। इन सब बातोंको क्या जानें !

कहते कहते दासी वहाँ से खिसके गई। कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहने के साद रमेश अपने घर छीट आये। यह तो उन्होंन विना पूछे ही समझ लिया कि यह कुछ वेणीका बदला है। लेकिन इसका ठाक ठीक अनुमान करना भी उनके लिए संभव नहीं था कि उनका क्रोध किस बातके लिए है और किस बातकी प्रतिहिंसाकी कामनासे किस विशेष कदर्य धारामें उन्होंने रमाकी कु-ख्या-तिको प्रवाहित कर दिया है।

### १९

उसी दिन तीसरे प्रहर एक अचिन्ननीय घटना हो गई। अदालतके फैस-लेकी उपेक्षा करके कैलास हजाम और शेख मोतीलाल दोनों अपने सब कागज और सबूत लेकर रमेशकी शरणमें आयं। रमेशने अक्विम विस्मयके साथ पूछा—भाई, हमाग फैसला तुम लोग मानोगे भी ?

बादी और प्रतिवादी दोनोने उत्तर दिया—मानेंगे क्यों नहीं बाबूजी ! भला हाकिमसे आपकी विद्या या बुद्धि किस बातमें कम है ! और फिर हाकिम और अफसर जो कुछ होत हैं, वह सब आप ही जैसे भले आदिमयों मेरे तो होते हैं। कलको अगर आप सरकारी नौकरी करके हाकिम हो जायँ और हम लोगोंके मुन्द्रभेका फैसला करने लगें, तो आपका वह फैसला भी तो हम लोगोंको मानना पढ़ेगा। उस समय तो यह कहनेसे काम चलेगा नहीं, कि आपका फैसला नहीं मानेंगे।

यह मुनकर रमेशका हृदय मारे अभिमान और आनन्दके भर गया। कैला-सने कहा—आपको तो हम दोनों ही आदमी अपनी अपनी बात अच्छी तरह समझा सकेंग। लेकिन अदालतमें तो ऐना हो नहीं सकेगा। और फिर बाबूजी, एक बात यह भी तो है कि जब तक वहाँ वकांलों को गाँठ ने निकालकर मुझभर रपये न दिये नायँ, तब तक कोई काम ही नहीं हो सकता! यहां एक पसेका भी खर्च नहीं। न तो वकीलों को खुशामद करनी पढ़ेगी और न अदालत सक दौड़ कर अपने परै तोड़ने पड़ेगे। सो बाबूजी, आप जो कुछ हुकूम दे देंगे, वह चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा, हम लोग मान लेंगे, और आपके चरणोंकी धूल अपने िरसे लगाकर अपने अपने घर चले जाउँगे। मगवानने हम लोगोंको अच्छी बुद्धि दे दी; इसीलिए अदालतसे लौटकर आपकी शरणमें आये हैं।

एक छोटेसे नालेके सम्बन्धमें इन लोगोंका झगड़ा या । उस विषयके जो कुछ मामू शिसं दस्तावेज और दूसरे कागज थे, वे सब उन्होंने रमशको दे दिये। आर दूसरे दिन सेबरे आनेकी कहकर चले गये। रमेश स्थिर होकर बैठे रहे। यह घटना उनकी कल्पनाके बाहरकी थी। उन्होंने सुदूर भविष्यमें भी इतनी बड़ी आशाको अपने मनमें स्थान नहीं दिया था। उनको निर्णय चाहे माने और चाहे न मार्ने, परन्तु आज ये लोग सरकारी अदालतके बाहर झगड़ा निबटानेके अभिपायस रास्तेसे लौटकर मेरे पास आये हैं, इसी एक बातने उनके हृदयमें आनन्दका स्रोत बहा दिया। यद्यपि कोई बड़ों बात नहीं थी, गाँवके साधारणसे दो आदमियोंका बहुत ही तुच्छ-सा झगड़ा था, लेकिन फिर भी इस तुच्छ-सी वातके आधारपर उनके मनमें अनन्त सम्भावनाओंके आकाश-कुसुम खिलने लगे। अपनी इस अभागिनी जनम-भूमिके लिए भविष्यमें वे क्या क्या न कर सर्केंगे, इसका मानो कहीं कोई हिसाब या कुल-किनारा ही वे न पा सके। बाहर वसन्त ऋत्की ज्योत्स्नासे सारा आकाश भर रहा था। उस तरफ देखते ही अचानक उन्हें रमा याद या गई। और कोई दिन होता तो साथ ही साथ उनेके सारे शरीरमें आग-सी लग जाती। परन्तु आज आग लगना तो दूर रहा, उन्होंने जरा-सी चिनगारीके अस्तित्वका भी अनुभव नहीं किया। उन्होंने मन ही मन कुछ हँ सकर उसके उद्देश्ये कहा—रमा, अगर तुम यह जानती होती कि तुम्हार हाथसे भगवान मुझे इस प्रकार सार्थक करेंग और तुम्हारा विष मेरे भाग्यसे इस तरह अमृत वन जायगा, तो मैं समझता हूँ कि तुम कमी मुझे जेल न भेजना चाहतीं। कौन है १

" छोटे बाबू, मैं हूँ राघा। रमा बहनने आपसे एक बार मेंट कर जानेके लिए कहलाया है।"

रमाने भेंट करनेके लिए कहने दासी भेजी है! रमेश अवाक् होकर देखते रह गये। आज न जाने यह कौन नष्ट बुद्धि देवता मेरे साथ इस तरहके अनोखे अनोखे मजाक कर रहा है! दासीने कहा—छोटे बाबू, अगर आप दया करके—।

" वह कहाँ हैं ?"

दासीने कहा-धरमें ही पड़ी हैं। (कुछ ठहरकर) कल तो फिर समय नहीं मिलगा। इसलिए अगर इसी समय-।

" अच्छा, चंलो चलता हूँ। " कहकर रमेश उठ खड़े हुए। रमेशको बुलानेके लिए दासी मेजकर रमा एक तरहसे चीकनी होक विछोनेपर पड़ी थी। दाधीके बतलानेके अनुसार रमेशने कमरेमें प्रवेश किया। उनके एक चीकी खींचकर बैठते ही रमाने मानों केवल अपने मनके जोरसे ही अपने आपको खींचकर रमेशके पैरोंके पास डाल दिया। कमरेके एक कोनेमें एक दीया टिमटिमा रहा था। रमेश उसके मन्द प्रकाशमें रमाका जो कुछ अस्पष्ट आकार देख सके उससे उसकी शारीरिक अवस्थाके सम्बन्धमें उन्हें कुछ मी मालूम न हो सका। अभी रास्तेमें आते आते उन्होंने मन ही मन जो सकस्य ठीक किये थे, रमाके सामने बैठते ही वे सब आदिसे अन्त बे-ठीक हो गये। योडी देरतक चुप रहनेके बाद उन्होंने कोमल स्वरसे पूछा—अब कैसी हो रानी ?

रमा उनके पैरोंके पाससे खिसककर कुछ पीछे इटकर बैठ गई और बोली-आप मुक्ते रमा कहकर ही पुकारा करें।

मानों किसीने रमेशकी पीठपर चाबुक मार दिया। उन्होंने तुरन्त ही कुछ कठोर होकर कहा—अञ्छी बात है। मुना था कि तुम बीमार हो। इसलिए पूछ रहा था कि अब कैसी हो। नहीं तो नाम तुम्हारा चाहे को हो, उस नामसे पुकारनेकी मेरी इच्छा भी नहीं है और न आवश्यकता।

रमाने सब समझ लिया। थोड़ी देर स्थिर रहकर उसने घीरे घीरे कहा, " अब में अच्छी हूँ।" फिर कहा, " मैंने को आपको बुला मेजा, इससे ज्ञायद आपको बहुत आश्चर्य होगा। लेकिन—"

रमेश बीचमें ही तीव्र स्वरसे बोल उठे—नहीं, आश्चर्य नहीं हुआ। अब इम्हारे किसी कामसे चिकत होनेक मेरे दिन निकल गये। लेकिन बतलाओं कि बुलवाया किस लिए हैं १

इस बातने रमाके हृदयपर कितना भारी आघात किया, यह रमेश न जान सके। थोड़ी देरतक चुपचाप सिर धुकाकर बैठे रहनेके बाद रमाने कहा—रमेश भहया, आज मैंने दो कामोंके लिए आपको कष्ट दिया है। मैने आपका कितना अपराध किया है, यह तो मैं ही जानती हूँ। लेकिन फिर भी यह मुझे निश्चय माल्म था कि आप आवेंगे और मेरे दो अन्तिम अनुरोधोंको अस्वीकार न वरेंगे।

सहसा ऑद्युओं के भारते उसका स्वर भंग हो गया। वह इतना स्पष्ट या कि रमेशको पता चल गया और पलक मारते ही उनका पुराना सेह उमह पड़ा। आज जब उन्हें निश्चित रूपसे इस बातका अनुभव हुआ कि इतने बात-प्रतिघात होनेपर भी वह सेह आजतक भी मरा नहीं है, केवल निर्जीव और अचेत होकर पड़ा था, तो उन्हें स्वय भी आश्चर्य हुआ। योडी देरतक खुप रहनेके बाद उन्होंने पूछा—तुम्हारा क्या अनुरोध है!

रमाने चिकतकी तरह सिर उठाकर फिर नीचा कर लिया। कहा--वड़े भइया आपकी सहायतासे जिस जायदादपर दखल करना चाहते हैं, वह मेरी निजकी है, अर्थात् उसमें पन्द्रह आना हिस्सा मेरा है और एक आना हिस्सा आप लोगोंका पाउसे मैं आपके हाथ दे जाना चाहती हूँ।

रभेग फिर कुछ गरम हो गथे और बोले — तुम डरो मत। चोरी करनेंभ मैंने पहले भी किसीकी सहायता नहीं की और अब भी नहीं करूँगा। और अगर दान ही करना चाहती हो तो उसके लिए और बहुतसे लोग है। मैं दान नहीं लेता।

पहले होता तो रमा तुरन्त कह बैठती कि मुकर्जी वंशका दान लेनेसे घोषा-लोंका अपमान नहीं होता। लेकिन आज उसके मुँहसे यह बात नहीं निकली। उसने विनीत भावसे कहा—रमेश भहया, मैं जानती हूं कि आप चोरी करनेमें सहायता नहीं देंगे और यह भी जानती हूं कि अगर दान लेंगे भी तो अपने लिए नहीं लेंगे। लेकिन बात यह नहीं है। यदि कोई दोष करता है तो उसे दण्ड मिलता है। मैंने जो अनेक अपराध किये हैं उन्हींके जुरमानेके रूपमें इसे क्यों नहीं ले लेते ?

रमेशने थोड़ी देर तक चुप रहकर कहा—और तुम्हारा दूसरा अनुरोघ क्या हैं ? रमाने कहा—मैं अपने यतीन्द्रको आपके हाथ सींपती हूँ। उसे अपने ही जैसा 'मनुष्य ' बनाना, जिससे बड़ा होनेपर वह आपकी ही तरह हॅसते हँसते स्वार्थ त्याग कर सके।

अब रभेशके मनकी सारी कठोरता गल गई। रमाने ऑचलसे अपने ऑस् पॉछकर कहा—यह अपनी ऑखोंसे तो नहीं देख पाऊँगी, लेकिन में निश्चित रूपसे जानती हूँ कि यतीन्द्रके श्रीरमें उसके पूर्व-पुरुषोंका रक्त है। त्याग करनेकी शिक्त उसकी अस्थि मजामें मिली हुई है। शिक्षा देनेसे, संभव है, वह भी एक दिन आपकी ही तरह सिर उँचा करके खड़ा हो सके।

रभेशने तत्काल ही उसका उत्तर न दिया। वह खिड़कीके वाहर चाँदनीसे मरे हुए आकाशकी ओर देखते रहे। उनके मनमें एक ऐसी न्यथा मरती जा रही थां, जिसका परिचय उन्हें आजसे पहले और कभी नहीं मिला था। बहुत देर तक चुर रहने बाद रमेशने मुँह फिरा कर कहा—देखो, इन सब बातों में अब मुसे मत बसीटो। मैं अनेक बार दुःखों और कप्टोंके बाद प्रकाशकी एक शिखा प्रज्वित कर सका हूँ। इससे मुझे डर लगता है कि कहीं वह फिर न बुझ जाय।

रमाने कहा — नहीं रभेश महया, अब डर नहीं है। आपका यह प्रकाश अब नहीं बुक्षेगा। ताईजीने कहा था कि आपने बहुत दूरसे आकर और बहुत उँचा-ईपर बैठकर काम करना चाहा था। इसीसे उसमें इतनी बाघाएँ और इतने विष्ठें आये। अब हम लोगोंने अपने दुष्कमोंके भारसे आपको नीचे झुकाकर ठीक स्थान र ही प्रतिष्ठित कर दिया है। अब आप हम ही लोगोंके बीचमें आकर खड़े हो गये हैं, इसीलिए आपको डर लगता है। पहले होता तो यह आर्थका

मनमें स्थान, ही न पाती। उस समय आप इमारे ग्राम्य समाजके बाहर थे, पर अब उसीके एक ब्यक्ति हो गये हैं। इसीलिए अब आपका यह प्रकाश मिद्धिम नहीं होगा। अब तो वह दिनपर दिन उज्ज्वल ही होता सायगा।

अचानक ताईजीके नामसे रमेश उद्दीत हो उठे। बोले—क्यों रमा, तुम ठीक तरहसे जानती हो कि अब मेरी जलाई हुई यह दीप-शिखा नहीं बुझेगी १

रमाने दृढ स्वरसे कहा—हाँ, मै ठीक तरहसे जानती हूँ। यह उन्हीं ताईजीके मुँहकी वात है जो सब कुछ जानती हैं। यह काम आपका ही है। रमेश भइया, मेरे यतीन्द्रको अपने हाथमें लेकर और मरे अपराध क्षमा करके आज आप मुझ आशी विद देकर विदा कर दें, जिससे में निश्चित होकर अपन स्वामीक पास जा सकूँ।

रमेशका हृत्य बज्ज-गर्भ मेधकी तरह रहहर कर चमकने लगा । लेकिन वह सिर नीचा करके चुपचाप बैठे रहे । रमान कहा—मेरी एक बात और आपको माननी पढ़ेगी । बतलाइए मानिएगा १

रमेशन कोमल स्वरसं वूछा -- कोन-सी बात ?

रमाने कहा—मेरी किसी बातको लेकर कभी आप बड़े महयाके साथ झगड़ा न करना।

रमेश समझे नहीं, उन्होंने पूछा--इसका मतलब ?

रमाने कहा—इसका मतलब यदि कभी सुन पाओ, तो उस दिन सिर्फ यहीं याद कर लेना कि में किस तरह चुपचाप सब कुछ सहन करक चली गई हूँ, किसी एक भी बातका प्रतिवाद किये विना। एक दिन जब बहत ही असहा मालूम हुआ था तब ताइजीने आकर कहा था कि बेटी, मिथ्याको बार बार हिला-डुलाकर सचेत करत रहनस उनको आयु बढ़ जाती है! अपनी असिह ष्णुतास उस मिथ्याकी आयु ओर बढ़ा देनके समान कोई दूसरा पाप नई। है। उनका यही उपदेश याद रखकर में अपने सारे दुःख दुर्माग्यको काट सकी हूँ। और रमेश महया, तुम भी यह बात कभी न भूलना।

रमेश चुपचाप उसकी ओर देखते रहे । रमाने थोडी देर बाद कहा— रमेश महया. आज तम यह खयाल करक अपने मनम दुःख न करना कि तम मुझे क्षमा नहीं कर सकते हो। में निश्चय जानती हूँ कि आज जो बात कठिन जान पड़ती है, वही किसी दिन सीधी और सहज हो जायगी। मरे मनम इसी लिए अब कोई क्षश नहीं है कि उस दिन तुम मेरे सभी अपराध सहज ही क्षमा कर होगे। में कल जाती हूँ।

रमेशने चिंकत होकर पृछा—कल १ कहाँ जाओगी १ रमाने कहा—जहाँ ताईनी मुझे ले जायगी वहीं।

र्मेदाने कहा—लेकिन मैंने तो सुना है कि अब वह लौटकर नहीं आवगी ह

रमाने धीरेसे कहा—मैं भी नहीं आउँगी। मैं भी तुग्हारे चरणोंसे अव सदाके लिए विदा लेती हूँ।

इतना कहकर रमाने द्विककर घरतीमें माथा टेक दिया। रमेशने कुछ देर तक सोचनेके बाद एक लम्बा साँख और छोड़ दिया और खड़े होकर कहा— अच्छा, जाओ। लेकिन क्या मैं यह भी नहीं जान सक्ँगा कि क्यों विदा ले रही हो ?

रमा चुप हो रही। रमेशने फिर कहा—तुम क्यों अपनी सब बार्ते इस तरह छिए। रखकर चली जा रही हो, यह तो तुम्हीं जानो; लेकिन अब मैं भी अपने सारे शरीर और मनसे भगवानसे प्रार्थना करता हूँ कि वह दिन आवे, जब मैं तुम्हें अपने समस्त अन्तः करणे क्षमा कर सकूँ। तुम्हें क्षमा न कर सक्नेके कारण मुझे जो कष्ट हो रहा है, उसे केवल भरे अन्तर्थामी ही जानत हैं।

रमाकी आँखों हे आँसुओंकी घारा बहने लगी। परन्तु उस अत्यन्त मन्द मकाशमें रमेश उसे न दब सके।

रमाने चुपचाप दूरि फिर एक बार प्रणाम किया और उसके बाद रमेश द्धरन्त ही वहाँसे बाहर निकल गये। रास्तेमें चलते चलते उन्हें ऐसा माछ्म हुआ कि भेरा सारा भविष्य और काम-काज करनेका सारा उत्साह मानी पलक मारते ही इसी चाँदनीकी तरह अस्पष्ट छायामय हो गया है।

दूसरे दिन सबेरे जब रमेश ताईजीके घर पहुँच, तब देखा कि विश्वेश्वरी घरसे निकलकर पालकीमें बैठ रही हैं। रमेशने दरवाजेके पास मुँह ले जाकर और आँखोंने ऑस् भरकर कहा—ताईजो, हम लोगोंने ऐसा कौन-ंसा अपराष हुआ, जिसके कारण तुम हमें इतनी जल्दो छोड़कर चली जा रही हो ?

विश्वेश्वरीने अपना दाहिना हाथ बढाकर रमेशके सिएपर रखा और कहा,
"वेटा, अपराधौंको बात कहने जाऊँगी तो वह कमो समाप्त न होगी। इसिल्टए
उसकी बरूरत नहीं।" उसके बाद कहा, "रमेश, अगर मैं यहाँ महूँगी तो
वेणी ही मेरे मुँहमें आग देगा। उस दशामें भेरी किसो तरह मुक्ति नहीं
होगी। बेटा, भेरा इह-काल तो जलते ही जलते बीता। अब कहीं पर-काल भी
इसी तरह जलते जलते न बिताना पढ़े, बस इसी डरसे मैं यहाँसे भाग रही हूँ।"

रमेश इस प्रकार स्तिम्भित हो गये, मानों उनपर वज्र आ ट्र्य हो। आज ताईजीकी इस एक ही वातसे रमेशको जितनी अच्छी तरह माल्म हो गया कि उनके द्वर्यमें माताकी ज्वाला किस तरह जल रही है, उतनो अच्छी तरहसे पहले कभी नहीं मालूम हुआ था। कुछ देरतक हिथर रहकर उन्होंने पूछा—ताईबी, रमा क्यों जा रहा है ? विश्वेश्वरीने एक प्रवल निःश्वास रोककर और गला साफ करके कहा— बेटा, संसारमें उसके लिए कोई स्थान नहीं है, इसीलिए में उसे भगवानके चरणोंमें लिये जा रही हूँ। में नहीं कह सकती कि वहाँ जानेपर भी वह बचेगी या नहीं। लेकिन अगर किसी तरह जीती रही तो में उससे जीवन मर इसी बातकी मीमांसा करनेका अनुरोध कलाँगी कि भगवानने उसे इतना रूप, इतना गुण और इतना वड़ा दृदय देकर क्यों इस ससारमें भेजा था और फिर क्यों विना किसी दोष या अपराधके इस तरह उसके सिरपर दुःखका बोझ लादकर उसे संसारके बाहर फेंक दिया। इसमें भगवानका ही कोई अर्थपूर्ण और मंगल-जनक अभिप्राय छिपा हुआ है या यह केवल इम लोगोंके समाजके ही खयालोंका खेल है। भइया रमेश, संसारमें उससे बढ़कर दुःखिनी शायद और कोई नहीं है।

इतना कहते कहते ताईजीका गला भर आया। उन्हें इतनी अधिक व्याकुलता प्रकट करते हुए आज तक किसीने न देखा था। रमेश स्तब्ध हो रहे। विश्वेश्वरीने कुछ देर बाद ही कहा—रमेश, तुम्हारे लिए मेरा यही आदेश रहा कि तुम कभी उसको गलत न समझना। चलते समय मैं किसीकी शिकायत नहीं करना चाहती। लेकिन तुम कभी भूलकर भी मेरी इस बातपर अविश्वासण न करना कि तुम्हारी उससे अधिक मंगलाकाक्षिणी और कोई नहीं है।

रमेशने कहा--लेकिन ताईबी--

ताईजीने जल्दीसे उन्हें बीचमें ही रोक्कर कहा—रमेश, इसमें लेकिन-वेकिन कुछ मी नहीं हैं। तुमने जो कुछ सुना है वह सब झुठ है, और जो कुछ जाना है, सब गलन है। लेकिन अब इस अभियोगकी यहीं समाप्ति हो जानी चाहिए। उसका अन्तिम अनुरोध यही है कि तुम समस्त अन्यायों और सब प्रकारके हिंसा-द्वेषोंको बिलकुल तुच्छ करके अपने काम सदा इसी तरह खूब जोरोंसे चलाते रहना। इसीलिए उसने अपना मुँह बन्द रखकर सब कुछ सहन किया है। रमेश, उसके प्राणोपर आ बनी है, फिर भी उसने मुँहसे एक बाता भी नहीं निकाली।

ठीक इसी समय रमेशको कल रातको रमाके मुँहसे निकली हुई और भी एक-दो बार्ते याद हो आई जिनसे दुर्जय रलाईका वेग मानों उनके ओठों तक आ गया। उन्होंने जल्दीसे सिर नीचा करके और शरीरकी सारी शक्ति लगाकर कह डाला—ताईजी, उससे कह देना कि ऐसा ही होगा।

इसके बाद रमेशने हाथ बढ़ाकर किसी तरह उनके चरणोंकी धूल लेकर

सिरसे लगाई और वे तेजीसे बाहर निकल गये।